

# मध्यकालीन हिन्दी कविश्वे

ं लेखिका डॉ० सावित्री सिन्हा एम. ए., पी-एच. डी.

हिन्दी अनुसन्धान परिषद् दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, की थ्रोर से धात्माराम एण्ड संस प्रकाशक तथा पुस्तक-विकेता दिल्ली ६ हारा प्रकाशित प्रकाशक रामलाल पुरी ग्रात्माराम एण्ड संस काइमीरी गेट, दिल्ली ६

> प्रथम संस्करण, १९५३ मृत्य श्राठ रुपये

> > मुद्रक ग्रमरजीतिसह नलवा सागर प्रेस काइमीरी गेट, दिल्ली ६

#### प्रायकथन

राष्ट्रभाषा हिन्दी की श्री-समृद्धि ग्राज हमारे देश की एक राष्ट्रीय ग्रावश्यकता है जिसकी पूर्ति ग्रविलम्ब होनी चाहिए । हिन्दी के विकास के लिए मौलिक सुजत तथा अनुसन्धान आदि की अपेक्षा तो है ही, किन्तु अनुवाद-कार्य का भी कम महत्त्व नहीं है। अनुवाद को तो मैं एक दृष्टि से और भी मूत्यवान मानता हूँ। आज राष्ट्र-भाषा हिन्दी के सम्बन्ध में हमारे सामने लगभग वृहा समस्या है जो जेक्सपियर के श्राविभीव से पूर्व इंगलेंड के सामने अंगरेज़ी के सम्बन्ध में थी। उस सभव प्रतिष्ठित लेखक ग्रंगरेजी की ग्रवेक्षा लैटिन भाषा में ही लिखेना पसन्द करते थे। | वेकन के श्रनेक प्रत्थों की रचना लंटिन में ही हुई। यहाँ तक कि संतहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में न्युटन ने ग्रपना प्रसिद्ध प्रन्थ 'प्रिसिपिग्रा' श्रंगरेजी में नं लिखकर लैटिन में ही लिखा, श्रीर पैरेडाइस लॉस्ट का प्रणयन अंगरेजी में करने से पूर्व स्वयं मिल्टन को ग्रपने मन में बहुत कुछ तर्क-वितर्क करना पड़ा। किन्तु सोलहवीं ज्ञती के तृतीय चर्रा तक श्राते-स्राते पचास वर्ष में ही स्थिति इतनी बदल गयी कि शेक्सिपियर विश्व के सर्वेथेध्ठ साहित्य की रचना अंगरेजी में कर सके। अंगरेजी किस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में विचार का इतना समर्थ माध्यम बन सकी--यह तथ्य ग्राज हमारे लिए ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है भ्रौर हमें इस पर उचित ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने भी प्राय: यही लक्ष्य है। मेरा विचार है कि ग्रंगरेज़ी की उस थी-वृद्धि का बहुत कुछ श्रेय भ्रत्य भाषाओं से उत्कृष्ट साहित्य के प्रनुवाद तथा लिपि-रूपान्तर प्रादि को था।--हमको इस ऐतिहासिक घटना से उचित शिक्षा प्रहुशा करनी चाहिए।

इस राष्ट्रीय ग्रनुष्ठान का बहुत वड़ा वाधित्व विश्वविद्यालयों पर है। यह हर्ष का विषय है कि हमारा हिन्दी विभाग इस महत्त्वपूर्ण कार्य में तत्परता के साथ संलग्न है। उसकी योजना के ग्रंतर्गत एक ग्रोर जहाँ मीलिक ग्रन्वेषणा एवं ग्रनुसंघान का सिन्तिवेश है, वहाँ दूसरी श्रोर संस्कृत तथा यूरोपीय काव्य-शास्त्र के ग्रमर प्रन्थों के ग्रमुवाद तथा व्याख्यान-विवेचन का भी उपकम है। मैं हिन्दी विभाग तथा उसकी श्रमुसंघान परिषद् का साधुवाद करता हूँ ग्रोर उसके निरन्तर उत्कर्ष की कामना करता हूँ।

प्रस्तुत ग्रन्थ हमारे विश्वविद्यालय द्वारा पी-एव० डी० के लिए स्वीकृत गवेषरगात्मक प्रवत्थ है। हिन्दी के प्रख्यात विद्वानों द्वारा प्रमाग्गीकृत यह प्रवन्य विश्व-विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि का ग्रर्जन कर श्रपनी मान्यता सिद्ध कर चुका है, श्रतएव इस विषय में मेरे लिए कुछ श्रोर कहना शेष नहीं है। हिन्दी विभाग की श्रोर से प्रकाशित यह पहला मौलिक ग्रन्थ है, इसलिए इसका महत्त्व तथा दायित्व श्रीर भी बढ़ जाता है। मुक्ते विश्वास है कि डा० सावित्री सिन्हा की इस कृति का हिन्दी संस र में समुचित श्रादर होगा।

संरक्षक, हिन्दी अनुसंधान परिषद्, उप-कुलपित डा० गर्गोश सखाराम महाजिति, दिल्ली विश्वविद्यालय, एम. ए., पी-एच. डी. (केम्ब्रिज)

दिल्ली।

#### प्रस्तावना

इस ग्रंथ की भूमिका पुण्यश्लोक पण्डित जी—स्वर्गीय महामहोपाध्याय डॉ॰ लक्ष्मोधर शास्त्री को ही लिखनो थी क्योंकि इसका प्रग्रयन उन्हीं के निरीक्षण में हुम्रा था। परन्तु दैव के विधान से उनकी समर्थ वाग्गी ग्राज मौन है। पण्डित जी की प्रतिभा श्रद्भुत श्रीर उनका पाण्डित्य श्रगाध था। वे भारत के सांस्कृतिक तथा साहित्यिक इतिहास के मेधावी श्रनुसन्धाता थे। उनके निरीक्षण में सम्पन्न यह श्रनुसन्धान-कार्य उनके गौरव के सर्वथा श्रनुक्त है, इसमें सन्देह नहीं।

प्रस्तुत ग्रंथ अपने विषय का पहला प्रामाणिक साहित्यिक अध्ययन है। साहित्य के अनुसन्धान के लिए साहित्यिक मर्मजता को में पहली जातं मानता हूं। उसके लिए यह अनिवार्य है कि अनुसन्धाता व्यक्तिगत राग-द्वेष से तटस्थ रहकर तथ्यों का अन्वेषण, और रसज्ञास्त्र के अनुसार उनका सूक्ष्म-गहन आख्यान करे। इसके आगे साहित्यिक अनुसन्धान को और अधिक तथ्य-परक बनाना साहित्य के साथ अन्याय करना है। तथ्यान्वेषण और मनोवैज्ञानिक आख्यान—साहित्यिक अनुसन्धान के ये दो सोपान हैं—इनका महत्त्व भी इसी कम से है। तथ्य की निस्संग जोध प्रतिमा तथार करती है और तथ्य का तन्मय आख्यान उसमें प्राण संचार करता है। मुक्ते हर्ष है कि इस ग्रंथ में अनुसन्धान की दोनों ही आवश्यकताओं की यथावत् पूर्ति हुई है। अनुसन्ध्य विषय से स्वभावगत ताबात्स्य होने के कारण लेखिका को उसके मर्म तक पहुँचने और उसका सम्यक् उद्घाटन करने में विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। उनके प्रयत्न के फलस्वरूप बहुत सा अज्ञात साहित्य प्रकाश में आया है और बहुत से ज्ञात साहित्य का नवीन वृध्विकीण से माभिक विवेचन-विश्लेषण हुआ है। इस प्रकार यह ग्रंथ ग्रज्ञात का ज्ञावन और ज्ञात का विवेचन करता हुआ हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि में योग देता है।

इस ग्रंथ को हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वानों तथा मर्मज्ञ श्रालोचकों से प्रशंसापत्र श्रीर दिल्ली विद्वविद्यालय से पी-एच० डी० का प्रमाग्गपत्र मिल चुका है। स्रतएव मेरे लिए इसका विशेष कीर्तन करना स्रनावस्यक है।

में अपनी मंगल-कामनाश्चों सिहत डाँ० सावित्री सिन्हा के इस स्तुत्य प्रयास को हिन्दी के विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करता हैं।

> —नगेन्द्र ग्रध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

#### हमारी योजना

'मध्यकालीन हिन्दी क्षविषित्रयाँ' हिन्दी ग्रनुसन्धान परिषद् ग्रंथमाला का दूसरा ग्रंथ है। हिन्दी ग्रनुसन्धान परिषद् हिन्दी-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, की संस्था है जिसकी स्थापना ग्रक्तूबर १६५२ में हुई थी। इसका कार्य-क्षेत्र हिन्दी भाषा एवं साहित्य-विषयक ग्रनुसन्धान तक हा सीमित है ग्रीर कार्यक्रम मूलतः दो भागों में विभक्त है। पहले विभाग पर गवेषएगत्मक ग्रनुशीलन का ग्रीर दूसरे पर उसके फलस्वरूप उपलब्ध साहित्य के प्रकाशन का दायित्व है।

परिषद् ने इस वर्ष पाँच ग्रंथों के प्रकाशन की योजना बनाई है । पहला ग्रंथ है 'हिन्दी काव्यालङ्कार सूत्र' जो श्राचार्य वामन की श्रमर कृति 'काव्या-लङ्कारसूत्र' का हिन्दी-रूपान्तर है। मुद्रग्र-सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों के कारग्र यह ग्रंथ थोड़े विलम्ब से प्रकाशित हो रहा है। दूसरी कृति यह ग्रापके समक्ष प्रस्तुत है। तीसरे ग्रंथ का मुद्रशा धारम्भ हो चुका है। यह ग्रंथ ग्राचार्य कुत्तक के 'वक्रोक्तिजीवितम्' का अनुवाद है जो 'हिन्दी वक्रोक्तिजीवित' के नाम से प्रकाशित हो रहा है। इनके श्रतिरिक्त दो रचनाएँ और हैं जो इस वर्ष के श्रन्त तक प्रकाशित हो जायँगी--'हिन्दी साहित्य पर सूफ़ी मत का प्रभाव' ग्रीर 'ग्रनुसन्धान का स्वरूप'। इनमें से पहला ग्रंथ दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत गवेषशात्मक प्रवन्य है; दूसरा 'म्रनुसन्धान का स्वरूप' विषय पर साहित्य, समाज-शास्त्र, विज्ञान ग्रावि के मान्य ग्राचार्यों के निबन्धों का सङ्कलन है जो परिपद की प्रार्थना पर लिखे गये हैं। इस योजना को कार्यान्वित करने में हमें हिन्दी की सुप्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था-प्रात्माराम एण्ड संस के अध्यक्ष श्री रामलाल पूरी का सिकय सहयोग प्राप्त है। उनके ग्रमुल्य सहयोग ने हमें प्रायः सभी प्रकार की व्यावहारिक चिन्ताग्री से मुक्त कर यह अवसर दिया है कि हम अपना ध्यान ग्रौर शक्ति पूर्णतः साहित्यिक कार्य पर ही केन्द्रित कर सकें। हिन्दी ग्रनुसन्धान परिषद् श्री पुरी के प्रति ग्रपनी कृतज्ञता प्रकट करती है।

> —नगेन्द्र भ्रध्यक्ष,

बापावली, २०१० वि०

हिन्दी अनुसन्धान परिषद् दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

### निवेदन

जीवन के प्रत्येक ग्रंग को स्त्री तथा पुरुष के पृथक् दृष्टिकोग्ग से देखने का कुछ स्वभाव-सा बन गया है, विशेषकर उन श्रंगों को जिनमें स्त्रियों के प्रति श्रन्याय तथा उपेक्षा के जिल्ल विखाई देते है। सम्भवतः श्रवचेतन के इसी संस्कार की प्रेरणा से मैन श्रपने शोध-कार्य के लिए प्रस्तुत विषय चुना हो। चिरकाल से मुक्ते साहित्य में स्त्रियों के योग-दान के सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री से श्रक्ततोष का श्रनुभव होता रहा है, श्रीर इस प्रवन्ध में मैने साहित्य के इतिहास की इन उपेक्षिताश्रों को यथाजित प्रकाश में लाने का प्रयन्त किया है।

कार्य ग्रारम्भ करने पर सबसे दुक्त समस्या थी साहित्य के विशाल सागर में अन्तर्लीन इन नन्हें बिन्दुओं के पृथक् ग्रस्तित्व को ढूँढ़ निकालने की । इस कार्य में हिन्दी की हस्तिलिखत पुस्तकों की खोज करने वाली ग्रनेक संस्थाओं की रिपोर्टों से बहुत सहायता मिली । रॉयल एशियाटिक सोसायटी ग्रॉफ बंगाल; नागरी प्रचारिगी सभा, काशी; राजस्थान रिसर्च सोसायटी, बलकत्ता, इत्यादि शोध-संस्थाओं की शत-शत प्रतियों की छान-वीन करने पर ग्रनेक ग्रज्ञात कवियित्रयों के नाम प्रकाश में ग्रौर विभिन्न संग्रहालयों के ग्रथ्यकों के कृपापूर्ण सहयोग से उनकी कृतियाँ उपलब्ध हुई—मेरे मन का धुँछला चित्र क्रमशः भास्वर होने लगा ।

प्रवत्व की राशि-भूत सामग्री के निवाधन की भी एक समस्या थी, परन्तु परम श्रद्धेय महामहोपाध्याय श्री लक्ष्मीधर जी के निरीक्षण ने मुक्ते साहस श्रीर वाञ्चित बल प्रवान किया। उनकी छत्रछाया में उनके श्रमूख्य परामर्श का सौभाग्य प्राप्त कर ही में यह कार्य समाप्त करने में समर्थ हो सकी। पण्डित जी श्राज इस संसार में नहीं है— उनकी दिवंगत श्रात्मा के प्रति ग्रयना विनन्न श्राभार व्यक्त करने में मेरे जब्द सर्वथा श्रक्षम हैं। ग्रतएव उनके श्रमुग्रह से भाराकान्त मौन ही मेरी कृतज्ञ भावनाश्रों का स्रोतन कर सकता है।

इस ग्रवसर ५र में दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपित पूज्यवर डा० महाजित के प्रति भी ग्रपनी कुलज्ञता प्रकट करती हूँ जिनके वक्तव्य से मुक्ते बहुत प्रोत्साहन मिला है—ग्रोर, ग्रन्त गें, में विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के ग्रध्यक्ष मान्यवर डाँ० नगेन्द्र के प्रति ग्रपनी कृतज्ञ भावनाग्रों का ज्ञापन करती हूँ जिनके बहुमूल्य परा-मर्जा तथा सद्भाव के ग्रभाव में यह प्रवन्ध ग्रपूर्ण ही रह जाता।

इन्द्रप्रस्थ कॉलेज

दिल्ली दीपावली २०१० वि०

—सावित्री सिन्हा

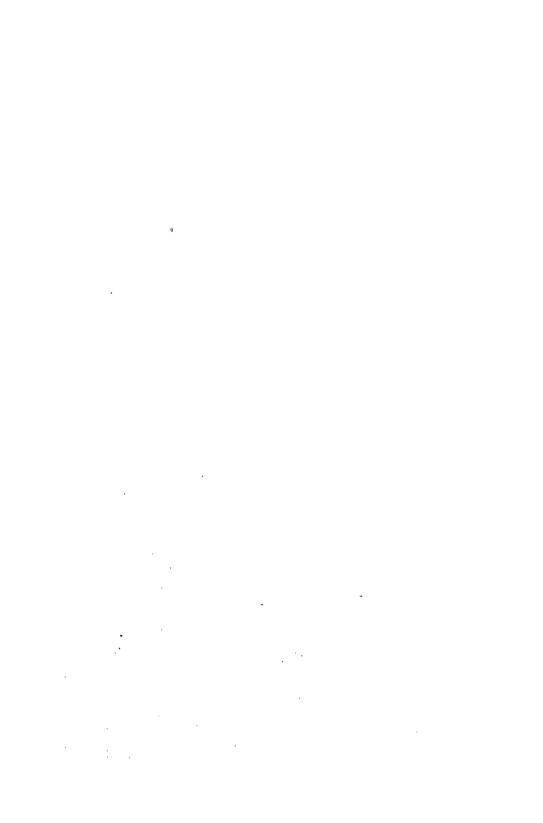

## विषय-सूचो

| प्रध्य | ाय विषय                                                       | पूर्व          |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| ₹.     | विषय-प्रवेश                                                   | 2-23           |
|        | स्त्री साहित्य विषयक सामग्री प्राप्ति के साधन—प्राप्त सामग्री |                |
|        | का विभाजन—डिंगल की कवयित्रियाँ—मध्यकालीन                      |                |
|        | लेखिकायेंग्राधुनिक युग की प्रमुख लेखिकायेंनिबन्ध की           |                |
|        | मालिकता ।                                                     |                |
| ₹.     | हिन्दी पूर्व-काल में नारी                                     | <b>१२</b> -२२  |
|        | ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ।                                          |                |
| ₹.     | डिंगल की कविधित्रियाँ                                         | 53-86          |
|        | तत्कालीन राजनीतिक स्थिति—सामाजिक स्थिति—क्षीमा                |                |
|        | चारगाी—पद्मा चारगाी—बिरजू वाई—नाथी—राव योघा                   |                |
|        | की साखाली रानी—ठकुरानी काकरेची—चंपा दे रानी—                  |                |
|        | रानी रारधरी जी-हिरजी रानी चावड़ी जी।                          |                |
| ሄ,     | निगुर्ण घारा की कवयित्रियाँ                                   | 83-E8          |
|        | राजनीतिक स्थिति—सामाजिक स्थिति—धार्मिक स्थिति—                |                |
|        | उमा—मुक्ताबाई—पावंती—सहजोबाई—दयावाई—इन्द्रामती                | ł              |
| Ц.     | कृष्ण काव्य धारा की कवयित्रियाँ                               | ६२-२१५         |
|        | कृष्ण काव्य की लेखिकाएँ मीरावाई गंगावाई रानी सोन              |                |
|        | कुँवरि—वृषभान कुँवरि—रिसक बिहारी वनोठनी जी—                   |                |
|        | ब्रजदासी रानी बाँकावती—रानी वरूत कुँवरि प्रिया सखी            | in "           |
|        | —सुन्दर कुँवरि बाई —ताज—म्राववेलीम्राली—वीराँ—छत्र            |                |
|        | कुँवरि बाई—बीबी रत्न कुँवरि—पजन कुँवरि—स्वर्रा                |                |
|        | लली—कृष्णावती—माधवी ।                                         |                |
| ₹.     | राम काव्य धारा की कवयित्रियाँ                                 | २१६२३३         |
|        | राम काव्य की लेखिकाएँ—मधुर श्रली—प्रेम सखी—प्रताप             |                |
|        | कुँवरि बाई—नुलछराय ।                                          | <b>~~!!</b> ~  |
| 9.     | श्रृंगार काव्य की लेखिकाएँ                                    | <i>२३४-२७६</i> |
|        | श्रृंगार काव्य—श्रुंगार काव्य श्रौर नारी—श्रुंगार काव्य की    |                |
| ,      | लेखिकाएँ—प्रवीसाराय पातुर—रूपमती बेगम—तीन तरंग—               |                |
|        | दोख रंगरेजिन—सुन्दर कली।                                      |                |

| ౘ. | स्फुट काव्य की  | । लेखिकाएँ           | a 6                 | • •                       |           | x35-005  |
|----|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------|----------|
|    | रत्नावली—       | -खग(नया              | केशव पुत            | वधूतिराह                  | ी नोबं—   |          |
|    | साईं—नैना       | योगिनी ।             |                     |                           |           |          |
| €. | उपसंहार         | <b>?</b> •           |                     | * Ç                       | . •       | 26€-300  |
|    | परिकाष्ट १.     | 4 4                  |                     | <b>6</b> 0                |           | ३०१-३०३  |
|    | सम्वत् १६०      | 0238-0               | तक की र             | नेखिकाएँ—कुष              | ए। काव्य: |          |
|    | जीमन महा        | राज की माँ           | –गिरिराज            | हुँबरि—जुगल               | प्रिया    |          |
|    | रघुवंश कुम      | री—राम क             | <b>ाच्य</b> ः बाघेल | ी विष्मु प्रसा            | इ कुँवरि  |          |
|    | राम प्रिया-र    | <b>्रन</b> कुँवरि बा | ईशृंगार             | काट्य: चन्द्रव            | लां वाई   |          |
|    | मुक्तरी—स       | फुट काच्य :          | राजरानी देव         | त्रीसरस्वती               | देधीदीप   |          |
|    | कुँवरिवि        | रंजीकुँवि            | रम्भा है            | <del>बी—बुँदेलावा</del> न | at i .    |          |
|    | परिशिष्ट २.     | • •                  | • •                 | ٠.                        | • •       | ३०४-३०८  |
|    | श्राधुनिक यु    | गकी लेखिब            | नक्षों के सा        | हेत्य का एक व             | प्राभास । |          |
|    | नामानुक्रमिएक   | it                   | * *                 | * *                       |           | ₹9₹-30\$ |
|    | सहायक ग्रंथों व | ही सूची              |                     | a #                       | • •       | 388-380  |

# मध्यकालीन हिन्दी क्विंचियाँ

प्रथम सध्याय

# विषय अवेश

साहित्य रचना के लिए आवश्यक सृजन और निर्माण शिक्त की विभूति ले नारी पुरुष की नुलना में काव्य के अधिक निकट आती है। भावनाओं की कोमलता और अभिव्यक्ति की कलात्मकता, दोनों ही नारी स्वभाव के प्रवल पक्ष हैं। जहाँ शिक्त और शासन प्रिय पुरुष ने अधिकार, संवर्ष और भौतिक सफलताओं में ही जीवन का मूल्यांकन किया, वहाँ स्त्री ने समर्भण, सेवा और त्याग में अपने जीवन की सार्थकता मानी। स्थूल तथ्य के प्रति उसका मोह उतना न था जितना सूक्ष्म भावना के प्रति। इतिहास के आरम्भ के वे पूछ, जहाँ शारीरिक शिवत का प्रावल्य नहीं है, हम स्त्री के सबल मानस की एक भलक देख सकते हैं। स्त्रियों के द्वारा रचित ऋष्वेद की ऋचाएं, पुरुषों द्वारा बनाई हुई कविताओं से किसी भी प्रकार कम नहीं है। परन्तु अनुभूति और भावनाओं की प्रतिमूर्ति होते हुए भी, मृजन की प्रतीक होते हुए भी भारतीय नारी साहित्य मृजन में प्रधान तो क्या यथेष्ट भाग भी न ले सकी।

हिन्दी के पूर्व के भारतीय साहित्य में कई ज्योतिर्मय तारिकाओं का आलोक दृष्टिगत होता है। वैदिक और संस्कृत साहित्य में विद्मला, छोषा, नितम्बा, गार्गी, मैत्रेयी इत्यादि नारियों की रचनाओं की ज्येका करना असम्भव है। पाली साहित्य में भी बौद्ध भिक्षिणियों के विरागपूर्ण गीलों में उनका नैराध्य फूट पड़ा है। उनके बे उद्गार इतने मामिक और कलापूर्ण है कि कुछ विद्वानों की शंका है कि ये रचनाएं स्त्रियों द्वारा रचित हैं भी या नहीं। इन छन्दों में अभिव्यक्त साहित्यक अभिवित्य तथा चरम भावना और कलात्मकता स्त्रियों के संकित जीवन में कैसे आ सकती है ? पर थेरियों के हृदय से निकले इन उद्गारों की अध्वता देखकर ही उन्हें उनका न भानना अन्याय होगा। भावनाएं काव्य की आत्मा है। जीवन के उन उद्दीप्त क्ष्मों में जब केवल भावनाओं का ही प्राधान्य रहता है, कला और साहित्य के जान की आवश्यकता नहीं रह जाती, अनुभूतियाँ स्वयं ही कला बन जाती है और वहीं कला सच्ची भी होती है। थेरी काव्य का जो संकलन 'थेरी गाथा' के नाम से प्रकाशित हुआ है, उसमें लगभग ६० थेरियों की रचनाएं संकलित है। इनमें संकलित अन्यवाली की

हृदयग्राही रचनान्नों का सोष्ठिव देख कर वास्तव में ग्राहकार्य होता है। उदाहरसार्थ :
कालका भगरवराग्ण सदिसा, वेल्लितगा मम मुद्धका न्रहुँ।
ते जराय सारावाक सदिसा, सच्चवादि ववनम् नजाथा।
काननम्हि वनखंड चारिनी कोकिला व मधुरं निक्जितं।
तं जराय खिवतं तिहं तिहं सच्चवादि वचनम् नजाथा।

बौद्ध साहित्य के बाद, जैन साहित्य में स्त्रियों की देन नगण्य है। इस मत के खोज ग्रंथों में ग्रनेक साधारण स्त्रियों तथा रानियों का वर्णन है, जिन्होंने ग्रयना सर्वस्व महाबीर के नाम पर ग्रांपत कर दिया था। पर उस साहित्य के रचिवताग्रों के मध्य एक भी लेखिका का उल्लेख नहीं है। जैन काल के बाद ही, या ग्रधिक उपयुक्त शब्दों में, साथ ही, हिन्दी साहित्य का शैशव ग्रारम्भ होता है ग्रीर यहीं से हमारे मुख्य विषय का प्रारम्भ भी होता है।

सम्बत् १००० से लेकर ब्राज तक के विकाल साहित्य पर स्त्रियों की देन का प्रभुत्व है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता; किन्तु वह अनुपान के अनुसार हीन भी नहीं है। समय के प्रवाह, पुरुषों के प्रभुत्व, तथा दूसरे सामाजिक ग्रीर राजनीतिक व्यवधानों ने उनकी आवनाश्रों को भी चारदीवारी तक ही सीमित रख दिया, श्रतः उनकी भावनाएं श्रिभव्यक्ति का साधन न पाकर कीरा होती गई। जीवन की शृंखलाएं उनकी भावनाश्रों को स्वतंत्र केसे छोड़ सकती थीं? इसी पराधीनता ग्रीर विवशता ने उनकी प्रतिभा, भाव ग्रीर श्रनुभूतियों को इतने कड़े बन्धन में बांध दिया, जिनके ढीले पड़ने पर भी उनके चिह्न युगों तक न मिट सके। जकड़ी हुई प्रतिभा जहाँ परिस्थितियों ग्रीर श्रवसर की मुलभता पा श्रपने श्राप बिखर गई है, वहीं साहित्य की कुछ देन वन गई है। इन सब परिस्थितियों के होते हुए भी हमें साहित्य की किसी प्रवृत्ति में स्त्रियों की देन के नाम पर शून्य नहीं मिलता।

हमारे इतिहासकारों ने साहित्यनिर्माताओं के इस ग्रंग पर कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला। शिवसिहसरोज में ताज ग्रोर शेख का उल्लेख भी पुल्लिंग में हुमा है। मिश्रवन्धुमों, रामचन्द्र शुक्ल तथा दूसरे इतिहासकारों ने भी इन कवियित्रियों का उल्लेखमात्र कर दिया है। केवल राजपूताने के प्रसिद्ध गवेषक ग्रोर ऐतिहासश श्री मुखा देवीप्रसाद ने इस विषय में काफ़ी खोज की है। उनकी 'महिला मृदु वाग्गी' इसका अन्त्रा ग्रोर एक ही ग्रन्थ है। सुख्य विषय पर ग्राने के पूर्ध इस विषय पर प्राप्त सामग्री पर एक सिहावलोकन ग्रावश्यक प्रतीत होता है। निम्निलिखित साधनों से स्त्री साहित्य विषयक सामग्री शन्त हुई है:

१. नागरी प्रचारिए। सभा की खाज रिपोर्ट —नागरी प्रचारिए। सभा द्वारा प्रकाशित वार्षिक और त्रैवार्षिक खोज रिपोर्ट में अनेक कवियों के हस्तलिखित प्राप्त ग्रंथों का उल्लेख हैं। सन् १६०१ ने १६२५ तक की प्रकाशित तथा उसके पश्चात् की हस्ति जिल किया किया उल्लेख सिलता है, उनके नाम ये हैं:

|            | नाम                    |    | अपे                | क्रम संख्या |
|------------|------------------------|----|--------------------|-------------|
| ₹.         | गंगा                   |    | १६०६, ०८           | ३ ३         |
| ₹.         | सोन कुंवरि             |    |                    |             |
| ₹.         | इन्द्रासती             |    | १६०६, ११, २३, २५   | ३३६         |
| 8.         | शेख रंगरेजिन           |    | १६२३, २५ परिशिष्ट  |             |
| ¥.         | प्रिया सखी वस्त कुंबरि |    | १६०६, ०=           | ४ ए         |
| ξ.         | रसिक बिहारी वनोठनी     | जी |                    | ३०६         |
| <b>9</b> . | सहजो बाई               | 8  | 8038               | १६२         |
|            |                        | २  | १६२०, २२           | १७१         |
|            |                        | ş  | १६०६, ०=           | २२६         |
|            |                        | 8  | 9800               | ₹€, ₹0      |
| ζ,         | सुन्दर कुंवर बाई       |    | 9039               | £X.         |
| .3         | विरंजी कुंबरि          | 8  | १६२३, २५           | ₹ <b>%</b>  |
|            |                        | २  | १६०४               |             |
|            | वृषभात कुंबरि          |    | १६०६, ०८           | पुष्ठ ३५२   |
| ११.        | रत्नं कुंवरि           |    | १६०६, ११           |             |
| १२.        | दीप कुंवरि             |    | 30,3039            | ३५३         |
| ₹₹.        | पजन कुंगरि             | ,  |                    | = ३         |
| 88.        | नैना घोगिनी            |    | १६०६, ११           | २०६         |
| १५.        | सुन्दर कली             |    |                    | ३१२         |
| १६.        | कृष्सायती              |    | १६१२, १४           |             |
| e 9        | दयाबाई                 |    | १६२६, २८ हस्तलिखित |             |
| १८,        | मीराबाई                |    | १६२६, ३१           | सं० २३१     |
| १€.        | गंगाबाई                |    |                    |             |
|            | जीमन महाराज की माँ     |    |                    |             |
| २१.        | धर्म कुंवरि            |    | १६ १८, ४०          | 4           |

२. राजपूताना में दर्शालियित हिन्दी प्रत्यों की खोज—मुंबी देवीप्रसाद द्वारा प्रकाशित कराई हुई ६० लीज रिपोर्ट में राजस्थान की कुछ प्रमुख कवित्रियों का नाम भी उल्लिखित है। इस खोज के जाजार पर उन्होंने 'महिला मृदु वासी' की रचना की, जिसमें राजस्थान की कर्वाधित्रयों के अतिरिक्त दूसरे स्थानों की हिन्दी लेखिकाएं भी सम्मिलित हैं। दोनों में उल्लिखित कर्वधित्रयों के नाम ये हैं:

१६. रत्न क्वरि १. कविरानी चोबे २. काकरेची जी २०. रत्न कुँवरि बाई २१. बनोठनी जी ३. जुशला २२. रानी रारधरी जी ४. संगनिया ५. साई २३. रानी राम प्रिया २४. प्रवीसाराय पातुर ६. चंद्रकलाबाई ७. चंपादे रानी २५. विष्णु प्रसाद कुंवरि बाघेली द. छत्रकंबरि वार्ड २६. बिरज बाई २७. विएंजी कुंवरि ६. प्रताप वाला २८. बिहारीलाल जी की स्त्री १०. भोमा चारिएगी २६. बिहारीलाल जी की पुत्री ११. ताज १२. तीजा जी ३०. ब्रजदासी रानी बाँकावती ३१. शेख रंगरेजिन १३. तलछराय १४. पद्मा चारिएो। ३२. सरस्वती १५. वीरा ३३. सहजो बाई १६. प्रताप कुँवरि बाई ३४. सुन्दर कुंवरि बाई ३५. हरि जी रानी १७. मीरा

१८. रएछोड क्वरि

- 3. भाटों और ऐतिहासिक हस्तलेखों की वर्णनात्मक सूची—श्री टेसी-टरी द्वारा सम्पादित इन प्रतियों में केवल बीकानेर स्टेट संग्रहालय में संगृहीत हस्तिबिखत ग्रंथों में दो स्त्री लेखिकाश्रों, नाथी तथा राव योधा की साखाली रानी का उल्लेख मिलता है।
- ४. बुन्देल वैभव बुन्देलखंड के साहित्यकारों की रचनाश्रों के इस संग्रह में कई स्त्री किवयों का उल्लेख हैं, पर उनमें से प्रायः सब मुंशी देवीप्रसाद की खोज-पुस्तक में सिम्मिलित हैं।
- ४. हिन्दी के मुसलमान किंच-शी गंगाप्रसाद विज्ञारद द्वारा लिखित इस पुस्तक में कई स्त्रियों का वर्णन है। जिन मुसलमान स्त्रियों की साहित्य सेवा का उत्लेख उन्होंने किया है, उनके नाम ये हैं:
  - १. शेख ३. मुन्दर कली
  - २. ताज ४. मुश्तरी

- रूपवती वेगम
- ६. सुमलमानों की हिन्दी सेवा—श्री कमलधारी सिंह 'कमलेक' द्वारा लिखित इस पुस्तक में भी कोल श्रीर ताज का नाम तथा उनकी रचनाश्रों के कुछ उदाहरण उल्लिखित है।
- ७. स्त्री किंव को मुद्दी—श्री ज्योतिप्रसाद द्वारा सम्पादित यह ग्रंथ स्रपते दंग का एक है। प्राचीन लेखिकाशों में से अधिकतर उन्होंने 'मिहला मृदुवाएगी' में से ली हैं, पर उनके जीवन चरित्र तथा रचनाओं पर एक परिचयात्मक दृष्टि डाल कर उसे एक नया रूप दे दिया है। श्राधिनक कचिषित्रियों की रचनाओं पर उनके विचार मौलिक हैं। रचनाओं के संकलन श्रीर सम्पादन का ढंग इस विषय के निष्कर्ष पर पहुँचाने में काफी सहायक है।

इसके अतिरिक्त हिन्दी साहित्य के विभिन्न इतिहासों में कुछ लेखिकाओं के नाम मिलते है। ग्रियर्सन, तासी, जिवसिंह, रामनरेश त्रिपाठी इत्यादि द्वारा सम्पादित कवियों की सूचियों में भी उल्लिखित कवियित्रियों में से कुछ की श्रावृत्ति मिलती है। श्राधृनिक इतिहासकारों ने इस विषय पर इन्हों के सहारे थोड़ा बहुत प्रकाश डाना है; पर यह प्रकाश इतना धुंचला है कि कवियित्रियों के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं की एक छ।यामात्र दिखायों देती है।

इस विखरी हुई सामग्री को सूत्रबद्ध रूप देने के लिए उसे काल और प्रवृत्तियों के अनुसार विभाजित करना आवश्यक है। कालानुसार विभाजन में सब से बड़ी अड़त्तन है—अनेक प्रवृत्तियों का एक ही समय में अस्तित्व। नई प्रवृत्तियों के उदय के साथ साथ पुरानी भावनाओं का भी विकास होता रहता है। ऐसी अवस्था में काल के अनुसार विभाजन में प्रवृत्तियों की अनेकता के कारण एकरूपता का अभाव हो जाता है। कालविभाजन की अपेक्षा प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजन अधिक मुविधाजनक होने के साथ ही वास्तिवक भी है। काव्य की आत्मा भाव है। साहित्य में बहती हुई भावों की अवाध धारा में कोई व्यवधान नहीं मिलते। अतएव प्राप्त सामग्री को प्रधानतया प्रवृत्तियों के ही आधार पर विभाजित कर प्रत्येक प्रवृत्ति में स्त्री के योग की विवेचना गई है। परन्तु प्रवृत्तियों की स्वाभाविकता तथा सुविधा के होते हुए भी काल अथवा समय की पूर्ण उपेक्षा नहीं की जा सकती; अतएव पहले सम्पूर्ण सामग्री को कालानुसार विभाजित करके तत्पश्चात् प्रत्येक काल की प्रधान प्रवृत्तियों के अनुसार विभाजन किया है।

- १. डिंगल की कविधित्रमाँ।
- २. मध्यवालीन साहिता की ल्यियों की देन !
- ३. श्राधुनिक काल की अमुख लेखिकाएँ।

१. डिंगल की कवियित्रियाँ—श्रारम्भ कालीन साहित्य में पीर भावना का प्राधान्य है। इस काल को प्रधिक रचनाएँ डिंगल भाषा में ही भिलती है, जो राजस्थान की प्रमुख भाषा थी। डिंगल में रची जाने वाली किवताश्रों में यद्यपि वीरत्व की प्रधानता मानी जाती है, पर उस बीर काव्य की प्रेरणा में श्रोज से श्रीवक श्रृंगार है। इसके श्रितिरक्त डिंगल काव्य रचना-काल इतना निस्तृत है कि उसका काल विभाजन करना श्रवम्भय है। इस कठिनाई के कारण डिंगल की कविताश्रों को चाहे वे श्रृंगार की हैं श्रथवा चीर की, एक ही अध्याय के श्रंतर्गत रख दिया है। इनमें से श्रधिक रचनाएँ श्रृंगार की है। बीर काव्य के नाम पर लिखे जाने वाले काव्य में स्त्रियों की रचनाएँ बहुत कम हैं। निम्नलिखित तालिका से इस तथ्य की पृष्टि होती है:

### हिंगल की कवियित्रियाँ

| नाम                        | रचना काल सम्बत्       |
|----------------------------|-----------------------|
| १. भीमा चारगी              | 8860                  |
| २. चंपा दे रानी            | १६५० मुं० वेची प्रसाद |
| ३. पद्मा चारगी             | १६५४                  |
| ४. काकरेची जी              | १७१४                  |
| પૂ. નાર્થો                 | १७३०                  |
| ६. बिरजू बाई               | १८००                  |
| ७. राव योधा की साखाली रानी | <b>अनि</b> हिबत       |
| <b>⊏. हरि जी रानी</b>      | १८७६ सृत्यु तिथि      |

२ मध्यकालीन साहित्य को स्त्रियों की देन—डिगल काव्य की श्रृंगार भावना के साथ भारतीय वातावरण में धर्म की लहरें आई। संघर्षमय जीवन ने धर्म की सांत्वना पा शान्ति का अनुभव किया, निर्मुण और समूण भन्ति के उदय के साथ साहित्य में भी इन्हों भावों पर आश्रित रचवाएं होने लगीं। एक और निर्मुण बहा, और खंडन मंडन का प्रस्ताव लिये कवीर की गरजती हुई वाणी सुनाई पड़ी और दूसरी थोर कुफी मत की माधुर्य से सिवत श्रेममार्गी शाखा का विकास हुआ। प्रेममार्गी शाखा में एक भी स्त्री का उत्लेख नहीं मिलता; केवल संत काव्य में ही कुछ स्त्रियों की कुछ रचनाएं प्राप्त होती है। इन स्त्रियों की रचनाएं भाव बहुतता, और उपदेशात्मकता की दृष्टि से सुन्दर श्रीर सफल हैं; परन्तु श्रनुभूतियों की तीवता की कमी है।

### संत कवियत्रियाँ

नाम रचना काल सम्बत्

१. उमा भ्रानिश्चित
 २. पारवती भ्रानिश्चित
 ३. मक्ताबाई १३४५

४. इन्द्रामती १७०६, ६३ के बीच में

५. सहजोवाई १८००६. वयावाई १८००

निर्मुण काव्य शाखा में भाग लेगे वाली इन स्त्रियों की रचनाथ्रों में संत काव्य की प्रत्येक प्रवृत्ति सिन्मिलित मिलती हैं। दूसरी काव्य धाराग्रों में एक आध को छोड़ कर स्त्रियों की रचनाथ्रों को उस प्रवृत्ति विशेष के पुरुषों की रचनाथ्रों के समक्ष नहीं रख सकते; सोष्ठव में स्त्रियों की रचनाएं बहुत पीछे रह जाती हैं, पर निर्मुण काव्य में काव्य का कला पक्ष उतना सबल न होने के कारण स्त्रियों और पुरुषों की रचनाथ्रों में अधिक अन्तर नहीं विखाई देता। छंद, अलंकार, रस इत्यादि का अभाव संत कवियों और कवियात्रियों के लिए बराबर था।

निर्गुश की श्रटपटी वाएगी तथा सुक्ष्म भावना के बाद भारतीय मानस में सगुरा भिन्त का प्रवाह ग्राता है। राम और कृष्ण मर्यादा ग्रीर लीला पृश्य के रूप में जनता की भावना में प्रवेश करते हैं। सुर और तुलसी के माध्ये और आवर्श ने जीवन के वैषय्य को भिनत के मय में डुबो, जनता की श्रतुप्त भावनाश्रों को तृष्ति का श्राभास दिया। भिवत की लहर में भौतिक ग्रसफलताएँ भुलाई जाने लगीं। इस प्रकार साहित्य में राम काव्य श्रीर कृष्ण काव्य की धाराएँ प्रवाहित हुई । राम का श्रादर्श श्रौर गाम्भीर्य काव्य के उतना निकट नहीं था, जितनी कृष्ण की लीलाएँ। कृष्ण चरित्र की कमनीयता ग्रौर माध्यं, गीति कान्यों के रूप में प्रस्फुटित हुगा। संगीत, प्रेम श्रीर वात्सल्य नारी हृदय के जितना निकट है, उतना गाम्भीर्थ श्रीर श्रादर्श नहीं। इसके श्रविरिक्त जीवन की कटताश्रों ने उनके एकरस जीवन में जो नीरसता भर दी, उसका पुरक राम का आदर्श चरित्र नहीं हो सकता था। आदर्शी और संस्कारों में बँधा उनका जीवन भावनाश्रों ग्रीर श्रनुभृतियों का प्यासा था। कृष्ण काव्य के माधुर्य भ्रौर वात्सलय ने उन्हें प्रचर मात्रा में ये वस्तुएँ दीं भ्रौर नारी हृदय की भावनाएँ कृष्ण काव्य के क्षेत्र में ही पूर्ण रण ने प्रस्कृदित हुई। अजभाषा का माध्यं, गीति तत्व, वात्सल्य, संघुर भावना, नःशे हृदय के अधिक निकट थी; इसलिए स्वाभाविक था कि उसकी अनुभृतियाँ भी इन्हीं के सहारे प्रस्फुटित होतीं। राम काव्य को उन्होंने जान बुझकर नहीं छोड़ा। कुछ लोगों का विश्यास है कि स्त्रियों ने कुछ्ए काव्य की

श्रपने उपगुक्त समक्ष कर ही अपनाया; परन्तु बास्तविकता तो यह है कि श्रपनाने का प्रश्न स्नाने के पूर्व ही कृष्ण काव्य का साध्ये उनले हृदय में प्रवेश कर चुका था।

#### कला काव्य की लेखिकाएँ यग्यत १. भीराबाई १५६० २. गंगाबाई €003 S ३. सोन कुँवरि 0679 ४. वृषभान नुवरि १८५५ ५. रसिक बिहारी बनोठनी जी 9239 ६. बजदासी रानी बाँकावती १७७६ ७. रानी बस्त कुँवरि प्रिया सखी १२०७ द. सुन्दर कुँवरि वाई 9309 ६. ताज 2000 १०. वीरां 8500 ११. छत्र कुँबरि बाई १८४४ १२. पजन कुँवरि श्रनिश्चित १३. स्वर्णलली १४. कृष्णावती

राम भावना भी स्त्रियों की काव्य रचना से विल्कुल रहित नहीं है। पर दूसरी धाराओं की अपेक्षा इनकी संख्या बहुत कम हैं। राम साहित्य के विस्तृत निर्माण काल में केवल कुछ स्त्रियों की रचनाएँ प्राप्त होती है; जो रचनाएँ मिलती हैं, उनमें गाम्मीर्थ, कला, सौंदर्थ, तथा काव्य के दूसरे ग्रायक्यक तत्वों का ग्रभाव है।

## राम काव्य की लेखिकाएँ

१. मध्र ग्रली २. अतापकुँवरि बाई .

2637

१६वीं ज्ञती उत्तरार्ध

३. तुलछराय

१५. माधवी

भिवतकाल के पञ्चात् मृगल वेभव और सामन्तीय वातावरण में श्रृंगार काव्य पनपता है। जिक्षा के स्रभाव तथा दूसरे कारएों से इस काल के रीति प्रत्यों के निर्माण में कुछ भाग ले सकते के लिए स्त्रियाँ ग्रसमर्थ ग्रौर ग्रयोग्य थीं, पर केवल सौष्ठय की कसोटी पर इनकी रचनाएँ भाव क्षेत्र में किसी से पोछे नहीं है। रीति

काल का स्थूल श्रृंगार, जिसमें रितमाय और चेष्टाओं की ही प्रधानता है, भावना की सूक्ष्मता जहाँ विषय और वर्णन की लौकिकता के सामने गौरा प्रतीत होती है, स्त्रियों द्वारा प्रेरणा पाकर भी उससे दूर था, प्रेम के रहस्योद्घाटन, जारीरिक कियाओं के स्थूल वर्णन, नारी के अत्यन्त निकट होते हुए भी उसके स्वभाव के प्रतिक्तूल थे, ऐसी अवस्था में श्रृंगार काव्य रचियताओं की संख्या प्रधिक नहीं मिलती।

## शृंगार काव्य की लेखिकाएँ

|    |                  | रचना काल    |
|----|------------------|-------------|
| ₹. | प्रवीराराय पातुर | १६५०        |
| ₹. | रूपमती बेगम      | १६३७        |
| ₹, | तीन तरंग         | १६४०        |
| Х, | शेख रंगरेजन      | १६५०        |
| u  | यस्य हसी         | श्रविविद्यम |

इन रचनाग्रों का मूल्यांकन करना किन है। इनमें से कुछ तो ऐसी ह, जिनका उल्लेखमात्र मिलता है, जिनकी रचनाग्रों के उदाहरण के रूप में केवल नागरी प्रचारिणी सभा में उल्लिखित ग्रन्थ के ग्रारम्भ ग्रौर प्रन्त मात्र मिलते हैं। परन्तु जिनकी रचनाएँ प्राप्त हैं, उनके काव्य श्रृङ्कार के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

हिन्दी की इन मुख्य प्रवृत्तियों पर लिखने वाली लेखिकाओं के श्रतिरिक्त कुछ ऐसी लेखिकाएँ भी मिलती हैं, जिन्होंने नीति, पित सेवा, श्रौर नारी धर्म इत्यादि विषयों पर रचनाएँ की हैं। काव्य की दृष्टि से यद्यपि उनका कुछ महत्व नहीं है, परन्तु इस प्रचारात्मक साहित्य का श्रलग श्रस्तित्व है; इसलिए उन पर प्रकाश डाले बिना यह प्रसंग श्रध्रा रह जायगा।

## स्फुट काव्य लेखिकाएँ

|    | नाम            | रचना काल |
|----|----------------|----------|
| ξ. | रत्नावलि       | १६१३     |
| ₹. | खगनिया         | १६६०     |
| Ŋ. | केशव पुत्र वधू | १६६०     |
| ٧, | कविरानी चौबे   | १७५२     |
| ¥. | साई            | १≈२२     |
| ₹. | नैना योगिनी    | ६३ = १   |

मध्यकालीन साहित्य के इतिहास में स्त्रियों की देन का एक स्वतन्त्र श्रस्तित्व है, परन्तु श्रभी तक इसका स्वतन्त्र रूप से संकलन, विवेचन श्रीर श्रध्ययन नहीं हुगा। इस निवन्ध के तथ्य चयन में मैंने अनेक प्रकाशित तथा अप्रकाशित ग्रन्थों से सहायता ली है। प्रत्येक ग्रुग में नारी जीवन का मूल्यांकन करने के लिए विविध इतिहास ग्रन्थों से सामग्री ग्रहण की है, परन्तु उसे अपने दृष्टिकोगा तथा ग्रालोच्य विषय के अनुकूल, अपने ढंग से उपस्थित किया है। इस प्रकार निवन्ध के तथ्य चयन में यद्यपि मैं अनेक साहित्यकारों, गवेषकों तथा इतिहासकारों की ऋणी हूँ, परन्तु प्राप्त सामग्री के संकलन तथा निवन्धन में मेरा मौलिक प्रयत्न इतना ग्रिधक है कि ऋण का ग्राभार ग्रधिक नहीं रह जाता।

जहाँ तक विवेचन का सम्बन्ध है, वह प्रायः सभी मेरा अपना है। सीराबाई ही एक ऐसी कविषत्री थीं, जिनके विषय में कुछ विवेचनात्मक सामग्री प्राप्त हो सकी थीं; परन्तु उस सामग्री को भी अपने वृध्टिकोएा से परिष्कृत करके थेंने अपनाया है। अतः मध्यकालीन हिन्दी जगत् की इन उपेक्षित इकाइयों को प्रकाश में लाने, उनका मूल्यांकन करने का सम्पूर्ण प्रयत्न भेरा अपना है, तथा इस क्षेत्र में यह गवेषगात्मक निबन्ध सर्वथा मौलिक है।

मुख्य विषय की विवेचना के पश्चात्, हम उस काल की परिधि में प्रवेश करते हैं, जब भारतीय वातावरण में मध्यकालीन निद्रा के बाद जागित भ्राई। राजनीतिक ग्रीर सामाजिक चेतना की ग्रंगड़ाई से जीवन की लहर ग्रा गई, ग्रीर भारतीय नारी को बदलते हुए जीवन ने नया रूप दिया। उसके उद्घार ने उसे राजनीति, समाज तथा राष्ट्र को सिकय सहयोग देने का प्रवसर दिया; साहित्य भी उसके योग से वंचित नहीं रहा । सम्वत् १६०० के पश्चात् की लेखिकाग्रीं का एक श्राभास मात्र देकर सन्तोष कर लेना पड़ा है। इस युग की श्रनेकोन्मुखी साहित्यिक धाराश्रों, तथा, मध्ययुगीन श्रीर श्राधुनिक साहित्य की श्रात्मा में महान् श्रन्तर होने के काररा, सम्वत् १६०० के पश्चात् की लेखिकाग्रों को दो भागों में विभाजित कर विया है। प्रथम परिकाल्ट में सम्वत् १७०० से १७५० तक की प्रायः प्रधान अप्रधान सभी लेखिकाओं को सम्मिलित करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस काल की लेखिकाओं की रचनाएँ पूर्ववर्ती भाव तथा भाषा दोनों ही दृष्टि से स० १६०० के पूर्ववर्ती साहित्य के श्रधिक निकट हैं, परन्तु विषय की निर्धारित सीमा के उल्लंघन के ... भय से उन्हें पृथक् कर उनकी रचनाथ्रों की संक्षिप्त विवेचना मात्र से सन्तोष कर लेना पड़ा है। १६५० तक की जिन लेखिकाओं का उल्लेख प्रथम परिशिष्ट में किया गया है; उनके नाम ये हैं:

कृत्सा काव्य

प्रताप बाला, जीमनमहाराज की मां, जुगलप्रिया, गिरिराज कुंवरि, रघुवंश कुमारी, बाघेली विष्णा प्रसाद कुंवरि, रामप्रिया

राम काच्य

श्वंगार काव्य स्फूट काव्य चन्द्रकला वाई, सरस्वती देवी, मुश्तरीबाई राजराती देवी, दीप बुंबरि, विरंजीकुंबरि, रमा वेथी, वन्येलावाला।

सम्वत् १६.५० के पश्चात् की लेखिकाधों को साहित्य के विभिन्न ग्रंगों के अनुसार विभाजित कर दिया है। श्राणुनिक हिन्दी साहित्य की स्त्रियों की विशाल देन पर पूर्ण दृष्टिपात करना ग्रसम्भव है, क्योंकि यह अपने में ही एक स्वतन्त्र ग्रौर विस्तृत विषय है; पर इसके एक ग्राभास के विना विषय ग्रथूरा रह जाता है। ग्राधुनिक साहित्य की प्रगति में नारी का सहयोग इतना ग्रधिक है कि प्रत्येक लेखिका की रचनाग्रों का पूर्व विवेचन कठिन है। शतः हितीय परिशिष्ट में केवल प्रमुख लेखिकाग्रों की देन पर एक सिहावजीकन भात्र कर दिया है।

आधुनिक युग की प्रभुख लेखिकाएँ

कारध

महादेवी, तोरनदेवी, सुभन्नः कुमारी चौहान, तारा पाण्डे, सुमित्रा कुमारी सिन्हा।

गद्य काच्य

दिनेशन(न्हनी )

कहानी

कमला चौघरी, उषा मित्रा, होमवतीदेवी, चन्द्रिकरग

सोनरिक्सा, शिवरानी देवी।

उपन्यास

उषा मित्रा

निबन्ध ग्रीर गद्य महादेवी

एक निवेदन और कर दूं। हिन्दी में अनेक शब्दों के तत्सम तथा तद्भव दोनों ही रूप स्वीकार किये गये हैं। सैने अधिकतर तद्भव रूपों का प्रयोग किया है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिन्दी के अनेक शब्दों के रूप अशुद्ध निर्धारित किये जाते हैं; परन्तु मुक्ते भाषा के स्वाभाविक विकास पर विश्वास है, अतः हिन्दी में स्वीकृत संस्कृत शब्दों के अनेक (तथाकथित अशुद्ध) रूपों का प्रयोग इस निवन्ध में उन्हें शुद्ध मान कर ही किया गया है।

एक निवेदन उद्धरिएों के विषय में और करना है। मेंने मुद्रित तथा हस्तलिखित बोनों ही प्रकार के जन्थों का उपयोग किया है। हस्तिलिखित प्रन्थों में पृष्ठ
संख्या ग्रावि प्रायः नहीं है, श्रतएव उद्धरिएों से एकरूपता का निर्वाह करने के लिए
मेंने पृष्ठ संख्या, प्रकाशन इत्यादि का विस्तृत उल्लेख नहीं दिया। इसके ग्रीतिरिक्त
लेखिकाश्रों का उल्लेख जिन विशिष्ट ग्रन्थों में मिलता है उसका विस्तृत परिचय मेंने
विषय प्रवेश के ग्रन्तर्गत दे दिया है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेंने
ग्रिविकत्तर लेखिका तथा प्रन्थ का ही विवरण विया है, पृष्ठ संख्या का नहीं; क्योंकि
कहीं पर उसे देना ग्रीर कहीं पर न देना ग्रविक संगत न होता।

#### दूसरा भ्रध्याय

# हिन्दी पूर्व काल में नारी

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—संस्कृति तथा साहित्य के श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध के कारण किसी विशेष वर्ग की साहित्यक देन पर विवेचनापूर्ण दृष्टिपात करने के पूर्व उसकी सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि से परिचय आवश्यक है। जीवन की परिस्थितियाँ प्रतिभा के प्रस्फुटन में बाधाएँ अथवा सहायक बनती हैं। भारतीय इतिहास पर श्रंकित भारतीय नारी के श्रनेक रूपों का परिचय उसकी सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक श्राभास देने में सहायक होगा।

भारतीय संस्कृति के इतिहास के प्रारम्भिक पृष्ठों पर नारी की प्रतिभा वेदमन्त्रों तथा ऋचाग्रों के रूप में स्वर्णाक्षरों में ग्रंकित है। संस्कृति के प्रतीक साहित्य में नारी के महत्व तथा प्रतिभा की स्पष्ट छाया मिलती है। वेद, महाकाव्य रामायरा तथा महाभारत, बौद्ध तथा जैन साहित्य तथा उनके परवर्ती मनु, विष्णु, याज्ञयल्क्य, नारद, बृहस्पित, पाराज्ञर इत्यादि के धर्मज्ञास्त्रों के ग्राधार पर ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था के इतिहास की रेखाएँ खींची जाती हैं। इनके ग्रतिरिक्त गुग के लौकिक साहित्य का भी इस वृष्टि से पर्याप्त महत्व रहता है। इस प्रकार वेदों से ग्रारम्भ होकर बारहवीं ज्ञती तक का साहित्य भारत की प्राचीन संस्कृति का मूल ग्राधार है। इसी साहित्य कोंचा के पृष्ठों पर ग्रंकित उल्लेखों के ग्राधार पर इस पृष्ठभूमि की रेखाएँ खींची गई है।

प्राचीन श्रायों के सामाजिक जीवन का जो श्राभास ऋग्वेद में मिलता है, उसके संगठन के सिद्धान्त तथा व्यवहार में स्त्रियों का पद श्रेष्ठ श्रीर उच्च दिखाई देता है। स्त्रियों के जीवन की सीमा साधारण दिनचर्या से परे मानसिक तथा धार्मिक नेतृत्व के क्षेत्र में भी दृष्टिगत होती है। साहित्य रचना की क्षमता रखने वाली स्त्रियों को श्रपनी प्रतिभा के विकास में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। ऋग्वेद संहिता में कई स्त्री कवियों की रचनाएँ सम्मिलत है:

प्रथम मंडल के एक सौ छव्वीसवें सूत्र के सातवें क्लोक की रचयिता रोमज्ञा बहुावादिनी है:

श्राग्नरीशे वसूनां शुचियों धरिएरेखाम । प्रिया श्रिपिधीर्व निषीष्टं मेधिर श्रा व निषीष्ट मेधिरः । उसी मंडल के एक सौ उन्नासी सूत्र के दो इलोक लोपामुद्रा द्वारा रचित हैं पूर्वी रहं शरदः शश्रमासा दोषा वस्तोरुवसो जरवन्ती भिनात श्रियं जरिमा तनूनामध्य नु पत्नीवृर्वसो जगम्यः।

इनके स्रतिरक्त दूसरे मंडलों में भी स्त्रियों द्वारा रचित ऋचाएँ मिलती है, जिनका साधारण परिचय निम्नलिखित उल्लेखों से मिल जाता है:

| मंडल | सूयत | मंत्र संख्या | रचियता          |
|------|------|--------------|-----------------|
| १०   | १५१  | ¥            | श्रद्धा कामायनी |
|      | १४४  | Ä            | यमी वैवस्वती    |
|      | 3:8  | Ę            | पोलोमी शची      |

त्रारिश्कि शक्ति के क्षेत्र में भी उनका पूर्ण योग था। समर भूमि में स्त्रियों के सिक्रय सहयोग का स्पष्ट उत्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार विष्पला के युद्ध में घायल होने, तथा अश्विमों के उपचार से स्वस्थ होने का उल्लेख मिलता है। विवाह के विषय में उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता थीं; प्रेम विवाह अचिलत तथा प्रचुर थे। अनेक अभिसारों तथः प्रेम प्रसंगों के विवरण से सिद्ध होता है कि बाल विवाह का पूर्णतया अभाव था; इसके विपरीत स्त्रियों के प्रौढ़ावस्था में विवाह का भी आर्य सभ्यता में पूर्ण निषेध नहीं मिलता। ऋग्वेद के दशम मंडल की एक ऋचा द्वारा आर्य सभ्यता में विधवा की अवस्था पर कुछ प्रकाश मिलता है। इनशान में पित के शव के पास लेटी हुई विधवा को सम्बोधित करके कहा है:

उदीर्व्य नार्यभि जीवलोक गता सुमेखमुपे शेष एहि । हस्तग्रामस्य दिधिषोस्त वेदं पत्युर्जनित्वमिभ संबूभथ ।

ऋग्वेद में पत्नी के उच्च पद को देखकर समाज की व्यवस्था में नारी के उच्च स्थान का ग्रनुमान किया जा सकता है। गृह पत्नी के श्रेष्ठ स्थान का ग्राभास श्रनेक क्लोकों द्वारा मिलता है। एक स्थल पर स्त्रियों के प्रति कुछ उपेक्षामय शब्दों का प्रयोग ग्रवश्य मिलता है, जिसमें कहा है कि स्त्रियों की बुद्धि निर्वल होती है ग्रौर उनका चित्त श्रधिक संयम नहीं पसन्द करता।

इन्द्रिचद द्या तदब्रवीत स्त्रिया स्रशास्यं मनः । उतो स्रह कतं रघम ।

इतिहास की प्रगति के साथ स्त्रियों के हास के स्पष्ट चिह्न दिख ई देने लगते हैं। ग्रायों तथा ग्रनायों के संघर्ष के फलस्वरूप जाति बन्धन ग्रनु वन कठोर होते गये। युवक तथा युवतियों के स्वतन्त्र बाधाहीन सम्मिलन में प्रेम की सम्भावना स्वामाविक थी; उन पर किसी प्रकार का नियन्त्रसा ग्रथवा प्रतिबन्ध ग्रसम्भव था। प्रेम जाति ग्रथवा वर्सा की सीमा नहीं जानता, प्रेम ग्रौर विवाह की सीमा बांधने के लिए यह ग्रावश्यक था कि स्त्रियों की स्वतन्त्रता पर भी बन्धन लगाया जाता। इस प्रकार वर्सा व्यवस्था तथा विशेषकर ग्रनायों की उपस्थित के कारसा पुरुषों से स्वतन्त्रतापूर्वक मिलना-

जुलता कम होने लगा। पर्दा यद्यपि आरम्भ नहीं हुआ था पर पुरुषों की गोष्ठियों से सिन्नमां अलग रहने लगी थीं। इस पार्थक्य ने उनके ज्ञान अथा अनुभव को परिमित कर दिया; फलतः उनका आदर भी कम होने लगा। स्त्री के ह्रास का सबसे बड़ा कारण एक और था। ऋग्वेद काल को अपेक्षा ग्रव जीवन के भौतिक आनन्द का महत्व कम हो रहा था, और तपस्या की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। संसार से विरिम्त के मार्ग में स्त्री सबसे बड़ी वाधक थी। ज्ञाम प्रवृत्ति की निन्दा के आरम्भ के साथ स्त्री के ह्रास का इतिहास भी अरम्भ होता है। सैवायशी संहिता में उनका उल्लेख जुआ तथा मिदरा के साथ हुआ है। तैत्तिरीय संहिता में एक वाष्य में स्त्री एक बुरे शूद से भी नीची है। ऐतरिय बाह्मए। में भी यह ग्राशा प्रकट की गई है कि स्त्री अपने पित को उत्तर न दे।

यद्यपि स्त्रियों की निन्दा और परतन्त्रता की प्रवृत्ति संहिताओं तथा ब्राह्मणों में आरम्भ हो गई थी, पर यह चित्र एकदश काला ही हो, यह बात नहीं है। इस प्रकार के परिचर्तन एक दिन में नहीं होते। यो विशोधी प्रवृत्तियों के संघर्षण से किसी फल के मूर्त कप ग्रह्ण करने में काफी समय लगता है। ब्राह्मण और संहिताओं के ही अनेक कथनों से स्त्रियों के पद का सम्मान और आदर प्रमाणित होता है। तत्वज्ञान के बाद विवाद में वह पुरुषों के समान ही भाग लेती थीं। ऐतरेय ब्राह्मण और कौषीतिक ब्राह्मण में अनेक विदुषियों का उल्लेख आया है।

महाकाद्यों के युग में स्थियों के विषय में यत्र तत्र श्राये हुए उल्लेखों के श्राधार पर उस युग की नारी की फल्पना करने की अपेक्षा, उनमें श्रकित नारी का रूपाधार प्रियक स्पष्ट और स्वाभाविक होगा। महाकाद्यों से पूर्व की सामग्री में प्रवन्धात्मकता तथा लौकिक चरित्रांकल के अभाव के कारण ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक उल्लेखों को श्राधार मानना अनिवार्य हो जाता है, परन्तु महाभारत श्रोर रामायण में श्रंकित नारी चरित्रों की उपस्थित भे, ये उल्लेख गौगा पड़ जाते हैं। इन महाकाद्यों में श्रंकित नारियों क्षेपदी, दमयन्ती, कुन्ती, सावित्रों, सीता तथा कंकैयी, श्रपनी श्रवस्था श्रोर युग की कहानी स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। समिष्ट में मान्य भावनाएं उसकी व्यव्टि रूप इकाइयों के विद्यलेखण सं पूर्णतया स्पष्ट हो जाती हैं। भारतीय संस्कृति के प्रतीक दो महाकाद्य रामायण तथा महाभारत हैं। इन महाकाव्यों का रचनाकाल तथा श्रन्य तिथियों का निर्णय विवादग्रस्त है। रामायण के किव वाहमीिक का श्रादि कवि के पद पर प्रतिष्टापन रामायण को हो भारतीय लीकिक काद्य का प्रथम पत्थ प्रमाणित करता है; पर भौगोलिक वृद्धि से महाभारत उस काल की रचना प्रमाणित होती है जब श्रार्य सभ्यता का स्थापन तथा विकास पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के निकट हो रहा था। रामायण की कथा का केन्द्र श्रवध तथा मिथिला

है; इस आधार पर कुछ ऐतिहासज्ञों का कथन है, कि आर्य सभ्यता आर्यावर्त के उत्तर पश्चिम में स्थापित होने के पश्चात पूर्वी तथा दूसरे प्रदेशों में बढ़ी। इस प्रकार रामायरा की रचना आर्थ सभ्यता के उत्तरार्थ में हुई, जब कि महाभारत की रचना उसके प्रारम्भ काल में ही हो चुकी थी। इस ग्राधार पर रामायर की घटना महा-भारत के बाद की प्रमाणित होती है। इस विषय मे एक ग्रन्य मत का प्रतिपादन भी किया जाता है, कि संभव है, अभ्यागत आर्य विभाजित होकर अनेक स्थानों पर बस गये हों; इस प्रकार रामायए तथा महाभारत की संस्कृति प्राय: समकालीन हो। ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत की संस्कृति ही प्राचीनतर प्रतीत होती है। कम से कम नारी जीवन के रूप तथा उसके चरित्र भी यही प्रमाखित करते हैं। महाभारत में ग्रंकित नारी के शक्तिशाली ग्रस्तित्व में परिमार्जित स्वातन्त्र्य, तथा सक्षम सौंदर्य है। द्रौपदी का चरित्र नारी जीवन की परिसीमाधों तथा शक्तियों का शतीक है। उसका ग्रस्तित्व पुरुष के ग्रस्तित्व में विलीन नारीत्व नहीं, भावनाग्रों, विचारों, तकीं तथा ग्रन्य प्रत्येक क्षेत्र में शक्तिशाली स्त्रीत्व है। वन पर्व में युधिष्ठर की शांतिप्रिय नीति पर उसकी प्रतारणा में केवल वंयक्तिक प्रतिशोध की भावना ही नहीं, सैद्धान्तिक, नीतिक तथा राजनीतिक बुद्धिमत्ता की छाया का ग्राभास भी मिलता है। राजनीति विश्लेषम्, युधिष्ठिर द्वारा अपने ऊपर श्रारोपित आस्तिकता का प्रतिचाद, स्रात्मा तथा ईइचर की विवेचना, कर्मफलों की व्याख्या इत्यादि उसके चरित्र के एक पक्ष हैं. तथा. उसी पर्व में उसका सत्यभामा को पातिवत का उपदेश उसका इसरा पक्ष । तर्क और भावना के संतुलन को जीवन का आधार बना, वृद्धि तथा हृदय का सामंजस्य कर, वह पांडु पुत्रों पर जासन करती है; चीर हररा का अपमान भूला देना उसके लिए ग्रसम्भव है, नारी का श्रहं, पुरुष के बल का सम्बल प्राप्त कर महाभारत में परिशात होता है। द्वीपदी के चरित्र में राजनीति, गृह, समाज, राष्ट्र इत्यादि श्रनेक क्षेत्रों में नारी की क्षमता का श्राभास प्राप्त होता है। मातृत्व, पत्नीत्व, प्रेयसी रूप, उसके ट्यवितत्व में साकार हैं। वह पांडवों की सहधर्मिसी तथा भित्र है; समर्पस तथा सेवा से प्राप्त उसकी शिवत प्रतुलनीय तथा ग्रनुपम है। महाभारत की प्रधान पात्री के चरित्र का यह रूप उस महाकाव्य के अंतर्गत अनेक नारी विरोधी उल्लेखों का खंडन कर देता है। ब्रौपदी के चरित्र के इस शक्तिशाली आभास के अतिरिक्त ग्रन्य नारी चिरित्रों का रूप भी ग्रन्थकारमय नहीं है। यह सत्य है कि वैदिक काल की अपेक्षा इस काल में स्त्रियों के प्रति दृष्टिकीए। का स्तर पर्याप्त मात्रा में निम्न हो गया था। म्रानुशासिक पर्व में जिन कटु तथा प्रश्लील शब्दों का प्रयोग है, उनका कुछ न कुछ स्राघार तो सवस्य ही होगा: ''रजी सबसे ज्यादा पापी है, माया है, ग्राग है, जहर है, सौप है; भूठी, मक्कार, विचारहीन, चंचज, दुइचरित्र श्रीर कृतघ्न है।"

परन्तु अनेक नारी पात्रों के विश्लेषा इस प्रकार की उक्तियों का समर्थन नहीं करते। स्त्रियां पुरुषों को कर्म तथा वीरत्व का उपदेश देती है; पित को यश तथा शीर्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अकर्मण्यता तथा दुराचार पर उन्हें प्रताड़ित तथा लांछित करती है। कुन्तो की मातृ शक्ति, गान्धारी के पातिवत, तथा द्वोपदी के शक्तिशाली व्यक्तित्व में तो उस युग की नारी की छाया मिलती ही हैं, पर इनके अतिरक्त यत्र तत्र आये हुए अप्रधान नारी चित्र भी साधारण नहीं हैं। द्यूत मद में अन्य नल की राज्य कार्य उपेक्षा देखकर दमयन्ती का राज्य प्रबन्ध की बागडोर स्वयं अपने हाथ में लेना, यम को सावित्री की चुनौती, शकुन्तला का गान्थवं विवाह तथा शक्तिपूर्ण व्यक्तित्व इस तथ्य के प्रमाग हैं कि स्त्री का श्रस्तित्व अनुरंजक मात्र नहीं था। आदि पर्व में शकुन्तला दुष्यन्त से विवाह मीमांसा करती हैं, प्रम के प्रथम प्रवाह से आलोड़ित भावावेश के साथ ही उसके विवेक का परिचय भी इन पंक्तियों से मिलता है:

"स्त्री धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की मूल है; सबसे बड़ी मित्र है। आनन्द में मित्र है, उत्सव में वितावत् है, रुग्णावस्या में मातृवत् है, मृत्यु के पश्चात् भी पति-पत्नी मिलते हैं, इसीलिए तो विवाह सम्पन्त होता है।"

नारीत्व की सीमा महाभारत की ग्रवेक्ता रामायण में संकृचित है। उस के अन्तर्गत आई हुई प्रौढ़ाओं में नवीन चरित्रों की अपेक्षा अधिक शक्ति है। कैकेसी का यद्धस्थल में दशरथ को सहयोग, कनिष्ठिका के सहारे रथ की धुरी का प्रबन्ध, ग्रीर उसका शक्तिशाली व्यक्तित्व रामायण भें शंकित नारी के शौर्य के प्रतीक हैं, पर दूसरी ग्रोर, पातिवत तथा ग्रादर्श के नाम पर पति की इच्छा, ग्रत्याचार, श्रन्याय, सबके सामने भुक कर अपने को भिटा देने में गर्व समभने की प्रतिकिया में, नारा के म्रस्तित्व के उच्छंदन का श्रारम्म भी दिखाई देता है। स्रीता का व्यक्तित्व भ्रादशी के पोषण की दृष्टि से चाहे जितना गम्भीर क्यों त हो, उसमें नारी के समर्पण की चरमावस्था के साथ साथ शक्ति की उपेक्षा भी है। उनके जीवन की घटनाओं पर दुष्टिपात करने से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि श्राज की नारी की विवज्ञता तथा निर्वलता में सीता की कहानी की ही पुनरावृत्ति है। भारतीय नारी के श्रभाग्य के नवानतम पृष्ठ, जिन पर साम्प्रदायिकता के विषाक्षर श्रंकित है, सीता-हरए। की कहानी से ग्रारम्भ हुए प्रतीत होते है। सीता की प्रवल मानसिक शक्ति पातिव्रत में साकार हो गई। इसी के आबार पर उन्होंने अपने लौकिक जीवन की कुंठा की कालिमा को पृथ्वी प्रवेश द्वारा मिटा दिया। राम के अन्याय के प्रति उनका यह प्रतिकाम कभ नहीं था. पर ऐसा प्रतिशोध सीता जैसे व्यक्तित्व के लिए ही

सम्भव था, जिसने पुष्प की कामनायों तथा ग्रावर्शी की पूर्ति के लिए श्रपने की मिटाकर भारतीय नारी की मानसिक गविल का परिचय दिया।

महाभारत की सुत्रधारिशी तथा प्रेरक द्वांपदी की अपेक्षा, राम-रावण युद्ध का कारण सीता का रक्षणीय रूप पुष्ठों को अधिक अच्छा लगना स्वाभाविक था। सीता के रक्षणीय रूप तथा पातिव्रत के नाम पर उनके स्वाग और उत्सर्ग ने भारतीय सामाजिक विधान की प्रत्थि भी मुलका दी। सीता का असाधारण व्यक्तित्व साधारणतम स्त्रियों पर आरोपित कर दिया गया, फलस्वरूप पातिव्रत स्त्रियों का प्रधान धर्म घोषित हो गया। पातिव्रत के नाम पर समर्पण, त्याग तथा सेवा, इन विधानों के अभाव में भी, स्त्रियों करती आ रही थीं, पर उन अनिवार्य बन्धनों ने पुरुष की शारीरिक शिवत, स्वार्थ तथा अनाधारों के प्रति स्त्रियों को नतमस्तक होने के लिए विवश कर दिया। रामायश तथा महाभारत के सम्भितित आदर्श कदाचित् भारतीय नारी की भाग्य-रेखाओं का कुछ और ही रूप बनाने ये सफल रहते, लेकिन पति-सेवा की अनिवार्यता से भारतीय वातावरण में एक नई ही प्रतिक्रिया आरम्भ हुई।

हिन्दू विधान ने नारी के धर्म, प्रर्थ, काम ग्रोर मोक्ष की प्राप्ति पति-सेवा पर ही श्राश्रित कर, उसके लिए जीवन के श्रन्य क्षेत्रों का सार्ग प्राय: प्रवरुद्ध कर दिया था, परन्तू बन्धन-प्रस्त विवशता तथा नैराश्य, ग्रवरोध से मृतित की चेव्टा में भ्राकुल हो रहा था। तथागत बुद्ध को बौद्ध धर्म में स्त्रियों को दीक्षा की व्यवस्था से उनके भ्रवरुद्ध जीवन की श्रृंखला को शिथिल होने का प्रथम भ्रवसर प्राप्त हुआ। नियंत्ररा की पराकाच्छा तथा पातिव्रत के अनिवार्य आरोपरा की प्रतिक्रियास्वरूप, समाज के विभिन्न वर्गों की स्त्रियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उच्च वर्गों के सामन्तीय परि-वारों, ज्ञासकों, ओष्ठियों के कुल से लेकर श्रामकों, जुड़ों तथा वेक्याकुल की स्त्रियों तक ने इस मत को ग्रहरा किया। यह सम्बल पाकर मानों बँधे हुए नारीत्व को विस्फोटन का श्रवसर प्राप्त हुआ। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न ध्येयों से प्रेरित होकर उन्होंने गार्हरण्य जीवन से विदा ली । बुद्ध के ग्रालोकनय व्यक्तित्व से प्रभावित होकर तो स्त्रियों ने उनके मार्ग का श्रनुसरए। किया ही, श्रनेक स्त्रियों ने सांसारिक जीवन की दृःखमय घटनाओं से प्रभावित होकर भी वौद्ध धर्म ग्रहरा किया। वैधव्य, सन्तान की मृत्यु, पति का बुर्व्यवहार, गाईस्थिक जीवन के दुःस श्रौर चोट इत्यादि इसके कारसों में मुख्य थे। इस प्रकार उनके भीक नार्व भी महानारी, मानियानी, स्रौर श्रसहा दशाओं से मुनित पाने का निष्क्रमशा का एक है जाता । को बात असा प्रस्म में प्रविष्ट होकर उन्हें स्वास लेने का अवसर प्राप्त हुआ। जीवन में नये संदेश, नई सुविधाएँ और गवीन आलायों के साथ अपने विकास का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हुता । निर्वास्त

की प्राप्ति में उनका नारीत्व बाधक नहीं बना। दमन रावा नियंत्रण में वह भिक्षुयां से किसी प्रकार भी पीछे न रहीं। भानतिक ज्ञान्ति की प्राप्ति की जिक्षा प्राप्त कर निर्वाण-प्राप्ति के लिए जितनी भी साधनाएँ भ्रायदयक थीं, सभी क्षेत्रों मे नारी ने पूर्ण सफलता से कार्य किया।

ऐन्द्रिय इच्छाओं के दमन तथा नियमन के लिए जिस वालायरण की ग्राव-इयकता थी, बौद्ध बिहारों के सिम्मिलित वालायरण के उसका स्थापन ग्रसम्भव हो गया। नारी दीक्षा की प्रथम स्वीकृति के ग्रवसर पर, महातमा बुद्ध की भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित हुई। लोकिक विकर्षण के स्थान पर स्त्री तथा पुरुष का सहवास ग्राकर्षण वन रहा था। संघ का अनुज्ञासन, नियमन ग्रोर व्यवस्थापन जब तक दृढ़ रहा, ग्राचार के कठोरतम नियमों की उपस्थित में योवन की उच्छ् सलताएँ भान्त रहीं, पर तथागत के निर्वाण के उपरान्त अव्हाचार ने जो रूप लिया, उसने नारी-जीवन की धारा को किर से मोड़ दिया। वशी हुई कामनाग्रों की प्रतिक्रिया उच्छु खल ऐन्द्रिय लिप्सा में हुई, जिसने वीद्ध धर्म के ग्रनुज्ञासन तथा नियमन का ग्रातिक्रमण कर कामनाग्रों की ग्राभिज्यित की ही विजय घोषित की।

गृहस्थ-जीवन से च्युत, यह भिक्षुग्तियाँ, बौद्ध विद्वारों के पतन के उपरान्त पथभ्रष्ट हो गईं। उनके इस पतन के साथ ही नारी का स्वातंत्र्य भी भ्रपने पूर्व परि-चित बन्धनों में बाँध दिया गया। मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु तथा भारतीय जनता के भन्य भाग्य-विधायकों के नियमों के बन्धनों ने उन्हें पूर्णतया जकड़ लिया।

इसके परवर्ती साहित्य में अंकित नारी में शक्ति तथा निष्ठा का सुन्दर सामंजस्य है। बौद्धकाल के परवर्ती इतिहास तथा काव्य में नारी-चरित्र अनुपम है। ध्रुवस्वामिनी, राज्यश्री, महाइवेता तथा काद्मवरी के चरित्रों द्वारा उस' युग की नारी-भावना का मृत्यांकन सम्भव तथा सरत है। सामाजिक भर्यादा की सीमा के विरुद्ध कायर पित की इच्छा के प्रति विश्रोह तथा प्रपने प्रेम-पात्र वन्द्रगुप्त के साथ पुनिववाह किसी पुग की कायर नारी नहीं कर सकती। राज्यश्री का सती होने का माग्रह तथा वैधव्य काल की नैतिक निष्ठा से प्रमाणित होता है कि स्त्रियों के जीवन की प्रतिक्रिया बौद्ध भिक्षुरिएयों की उच्छू खलता के पश्चात् नैतिक निष्ठा की ग्रोर हो रही थी। इन ऐतिहासिक चरित्रों के ग्रतिरिक्त साहित्य की कात्यिनक नारियों में भी इसी भावना का प्रधान्य है। महाश्वेता, कादम्बरी इत्यादि नारियों के चरित्र भी इसी भावना के प्रधान्य का प्रतिपादन करते हैं। दो-चार ऐतिहासिक तथा साहित्यक पात्र कल्पना की श्राधारभूमि प्रदान करने के लिए काक्षी नहीं, इसलिए स्त्रियों की स्थित पर प्रकाश डालने के लिए उन विधानों की शरण लेती पड़ती है, जिन्हें याज्ञवल्क्य, विष्णु, मन तथा भारतीय जनता के ग्रन्थ भाग्य-विधायकों ने

बनाया था।

याज्ञवल्क्य तथा मनु के स्त्री सम्बन्धी सिद्धान्तों में मौलिक ग्रन्तर ग्रधिक नहीं विखाई देता । उनके ग्रनुसार रोगी, प्रचंचक, मिंदरा-पान करने वाली, बंध्या, कर्कशा द्रराचारिगी तथा केवल कत्या को जन्म देने वाली स्त्री का त्याग किया जासकता है।

वात्स्यायन ने स्त्रियों के लिए कामशास्त्र सम्बन्धी शिक्षा श्रावश्यक बताई है। उनकी पुस्तक 'कन्या सम्प्रयक्तम' के उपदेशों श्रोर सिद्धान्तों से श्रनमान होता है कि कुछ विज्ञाष्ट वर्गों में कत्यास्रों को पूर्ण शिक्षा दी जाती थी। कला-कौशल स्रीर वेश-भूषा द्वारा श्राकर्षक बनकर वे यवक समाज में सम्मिलित होती थीं; हर प्रकार के रास-विलास श्रीर ग्रानन्द के उपकरएों के बीच एक दूसरे को ग्राकांवत ग्रीर प्रसन्न करने की चेट्टाएँ होती थीं । उनके श्रनुसार केवल प्रेम के श्राधार पर सम्पन्न विवाह ही सफल हो सकता था। उस युग के महान् व्यक्तियों में वात्स्यायन इस दृष्टि से कुछ आगे दिलाई देते हैं । जहां मन तथा याजवल्क्य दमन-प्रवृत्ति के द्वारा समस्याश्रों की ग्रंथि सुलकाने का प्रयास करते हैं, वहीं वात्स्यायन गूलगत भावनाओं के ग्राधार पर उसका समाधान करते हैं । इन सिद्धान्तों में हमें बाल-विवाह के प्रतिकार का प्रयास विखाई देता है। विधवा-विवाह के क्षेत्र में भी अपने सम-सामियकों के विचारों के विरुद्ध उनके विचार बहुत क्रान्तिकारी हैं। प्रकृति ने श्रपने विकास-क्रम में मानव-हृदय को ऐसा बनाया है कि स्त्री की ग्रोर पुरुष का श्राकर्षण होता है ग्रीर पुरुष की ग्रोर स्त्री का । यह प्रवृत्ति इतनी बलवान् है कि इसका नियमन ग्रीर समाजीकरण सामाजिक संगठन का एक मुख्य उद्देश्य है। पर इसकी प्रवलता से तंग आकर भारतीय धार्मिक भ्रोर नैतिक शिक्षकों ने जड़ से इसके उन्मूलन करने की चेच्टा की। फलस्वरूप, रित-भाव का ग्राधार होने के कारण स्त्री-भर्त्सना ग्रारम्भ हुई; स्त्रियों का जीवन दीवारों से घिर गया; विधवाएँ जीवित जलायी जाने लगीं; ग्रीर स्त्रियों की भाग्य-रेखाएँ पूर्या-तया घृमिल पड़ गई। प्रधान ध्येय में कदाचित् कुछ सफलता इससे मिली हो, पर स्त्रियों को इसका बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा । वात्स्यायन ने इस प्रवृत्ति को मूलतः ब्री समक्तने की अपेक्षा उसकी श्रभिन्यक्ति का यथोचित प्रबन्ध ग्रौर नियमन अच्छा समका। पर हिन्दू ग्राध्यात्मिक ग्रादर्श में जहाँ भूख, प्यास, शीत ग्रीर ग्रीष्म पर विजय पाने का प्रयत्न है, जहाँ कोरी दमन-नीति श्राध्यात्मिकता का श्रादर्श रही है, वहां, उस युग में, वात्स्यायन की इस विवेचना को कौन सुनता ?

गुप्तकाल के पश्चात् नारद तथा बृहस्पति की स्मृतियों द्वारा इस काल के सामाजिक सिद्धान्त पर प्रकाश पड़ता है। सामाजिक प्रथाएँ और रीतियाँ स्थिर नहीं रहतीं; मूलतः कोई अन्तर न मिलने पर भी पूर्वकाल से इस काल में थोड़ा-बहुत अन्तर मिलता है। हिन्दू धर्म के नियम-विधायक अपने सिद्धान्तों तथा विधानों में परि-

स्थितियों तथा ससय के अनुकूल परिवर्तन करने के लिए सर्वव तत्पर थे। यद्यपि निवृत्ति के प्रचार, निवेशियों के आवामण तथा वर्ण-व्यवस्था के कारण स्त्रियों के पद का हास हो गया था, तथापि उस युग के सामाजिक नियमों में स्त्रियों की श्रवस्था उतनी बुरी नहीं है, जितनी श्रागे चलकर हो गई। कुछ विशेष परिस्थितियों में पुनिववाह इत्यादि की व्यवस्था है। स्त्री-पुरुषों के स्वतन्त्र सम्मिलन का विरोध किया जाता था, वयोंकि उसमें दुराचार का भय है।

स्त्रियों के सम्बन्ध में बृहस्पति के विचार बड़े ही रोचक श्रोर महत्त्वपूर्ण हैं— 'स्त्रियों जोंक होती हैं; उन्हें नित्य चाहे जितना भोजन, वस्त्र, श्रोर श्राभूषण प्राप्त हों, वे श्रीवक की इच्छा किया करती है। जो स्त्री श्रपने गरीव या बीमार पित को त्याग देती है वह दूसरे जन्म में कुतिया, गिद्ध या घड़ियाल होती है; जो श्रपने पित के साथ सती हो जाती है, उसे स्वर्ग में श्रानन्द की प्राप्ति होती है।'

व्यास की स्मृति में पत्नी का रूप इस प्रकार है-

'धर्म, अर्थ, काम म स्त्री पित से अलग नहीं है। स्त्रियों को घर का सब काम करना चाहिए; चरित्र में अेच्ठ होना चाहिए; महापातको पित को भी न त्यागना चाहिए; पर पित का कर्तच्य है कि वह दुराचारी स्त्री का मुख भी न देखे और डाँट-फटकारकर उसे दूर देश में निकलवा दे। बाह्यस्स की विधवा सती हो जाय या सिर मुँडाकर भोगविलास छोड़कर ब्रह्मचर्य-त्रत धारसा करे।'

पाराशर के अनुसार आत्महत्या पाप है; पर जो स्त्री सती हो जाती है, वह एक करोड़ वर्ष स्वर्ग सें रहती है और पित की आत्मा को भी नरक से अपने पास खींच लेती है। जो विधवा बहाचर्य से रहती है, वह बहाचारियों की भाँति स्वर्ग जाती है। प्रत्येक पुरुष का कर्त्तच्य है कि संतान पैदा करे। जो युवावस्था सें निर्दोष स्त्री का स्याग करता है, वह सात जन्म तक स्त्री होकर विधवा होता है। उनके अनुसार कन्याओं का विवाह १२ वर्ष के पहले हो जाना चाहिए; वितस्व की निन्दा उन्होंने तीव और अदलील अदरों में की है।

ग्रंगिरस के समय में बाल-विवाह ग्रारम्भ हो गया था। किसी वस्तु का मूल्यांकन उसकी सुलभता एवं दुर्लभता पर निर्भर रहता है। स्त्रियों के पद-ह्रास का एक महान् कारण उनकी सुलभता रही है। पुराणों में भी स्त्रियों के प्रति ग्राये हुए संकेतों से यही प्रतीत होता है कि उनका त्याग करना सबसे सरल कार्य था।

इसके पश्चात् सातवीं ईसवी शती के इतिहास पर प्रकाश डालने के वो मुख्य

१. दक्ष ४।१।१६ ।

२. व्यास २।१६।५४।

साधन है—(१) उस युग के ग्रंथ ग्रोर (२) ह्वे नसाँग द्वारा रचित 'सि-यू'। वाएा उस काल का प्रमुख लेखक था। उसकी रचनाश्रों ये ग्राम-जीवन तथा राजसभाग्रों के बिम्ब-प्रतिबिम्ब वृश्य बना देने की क्षमता है तथा ह्वे नसाँग के ग्रंथ का प्रधान सूल्य उसके समकालीन राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाश्रों के वर्णन में है।

समाज के दूसरे थंगों पर प्रकाश डालते हुए, स्त्रियों की समस्या पर भी वह किचित् दृष्टि डालता है। उसके अनुसार उस काल में अन्तर्जातीय विवाहों का अभाव था; अनुलोग प्रथा का प्रचुर प्रचार था; उच्च वर्गों में स्त्रियों का पुनीववाह विजित था, पर शूब्रों तथा निम्नवर्गीय वैद्यों में विधवा-विवाह विधान-विहित था।

सती-प्रथा प्रचित्त थी, पर यह कहना कि है कि सामाजिक विवेक और बुद्धि उसे कहाँ तक उचित समभती थी। वागा के हर्षचरित से प्रकट होता है कि हर्ष की माता सोभाग्यशालिनी ही मृतावस्था को प्राप्त करने की प्राकांक्षा से पित की मृत्यु के पूर्व ही जलकर मर गई। राज्यश्री के भी चिता पर बैठने से जलने का प्रयास मिलता है। जो विधवाएँ जीवित रहती थीं, वे क्वेत वस्त्र धारण करतीं और एक प्रकार की वैधव्य वेगी वाँधा करती थीं। प्रभाकरवर्धन की अन्त्येष्टि के पश्चात् कहे गये हर्ष के शब्दों से विदित होता हैं—

'प्रजा पालता बब्नातु वैधव्य वेर्गीं परिधत्तां धवले वाससी वसुमति ।'

बहुपत्नी प्रथा का व्यापक प्रचलन था; वास्तव में निथम यही था, एक पत्नी-मत होना तो अपवाद था। सम्राट् तो एक स्त्री से कभी संतोष ही नहीं कर सकता था। राजाओं के अन्तःपुर में बहुसंख्यक रक्षिताएँ श्रीर वेश्याएँ रहती थीं। प्रभाकर-वर्धन की पृत्यु-ताथ्या पर अनेक स्त्रियाँ उनकी शुश्रूषा में लगी हुई विशित हैं। युद्ध में जीते तथा मारे गथे राजाओं की स्त्रियाँ विजेता के अन्तःपुर की महिलाओं की संख्या में वृद्धि कर देती थीं।

ह्वे नसांग के वर्णन के अनुसार कुलीन समाज का जीवन सुखमय और आमोदपूर्ण था। राज्यश्री के विवाह तथा हुई के जन्मोत्सव के आमोद-प्रमोद के वर्णन उस
युग के ऐक्वर्यमय जीवन का श्राभास देते हैं, पर राजमहल के जीवन का एक पहलू
बहुत जचन्य और अक्तील था। विलास की मात्रा पूर्णतया अनियन्त्रित थी। स्त्रियों
के लिए राजा ऐसी नैतिक दुईलता का प्रदर्शन करते थे जो उनकी मर्यादा के विरुद्ध
जात होती है। महल में बहुसंख्यक वेक्याओं का अस्तित्व उस युग की अनियंत्रित
और उच्छुंखल विलास-भावना का द्योतक है।

हिन्दी के पूर्वकालीन भारतीय नारी-जीवन के उत्कर्ष और अपकर्ष पर दृष्टि

डालने से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय ग्रध्यात्मवाद की निवृत्ति-भावना, विदेशियों के ग्राक्रमणों ग्रीर पुरुष की लोल्पता ग्रीर ग्रधिकार-प्राप्ति की उत्कंठा के कारण समय के साथ-साथ नारी का पद हास होता गया। जीवन की पूर्णता की प्राप्ति प्रवृत्तियों के विकास, सामंजस्य ग्रीर समाजीकरण में नहीं, उनके दमन में समभी गई ग्रीर हिन्दू धर्म के संयम की इस निवंत्तता के कारण स्त्री एक ग्रनिवार्य भार बन गई।

#### तीसरा श्रध्याय

# हिंगल की कविधित्रेयों

भारतीय नारी-जीवन की इस पतनोन्युकी पृष्ठभूमि के पश्चात् हम उस काल की सीमा में म्राते है जिसे हिन्दी का शैंधन कह सकते है। भाषा और साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व उस काल की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति से परिचय भावश्यक है।

# तत्कालीन राजनीतिक स्थिति

जिस समय हिन्दी भाषा का जन्म हो रहा था, भारतीय राजनीति के इतिहास में विभाजक शक्तियों की प्रबलता हो रही थी। कन्नोज के गहरवार राजा जयचन्द्र तथा ग्रजमेर के पृथ्वीराज का वैभनस्य श्रपने साथ ग्रनेक हिन्दू राजाग्रों को भी ले डूबा। मगध के राजा महीपाल तथा कांची के बोल राज्य के संघर्ष तथा कुशासन श्रीर राजनोह के कारण मगध का वल भी घट गया। ११६७ में शहाबुद्दीन गोरी के सेना-पित बिस्तियार खिलजी ने भगध का नाज कर दिया। बंगाल, मालवा, दिल्ली, ग्रजमेर, पंजाब, कश्मीर, सिंध, सभी प्रदेश विदेशियों के श्राक्षमण से श्राकान्त होकर सदैव के लिए विदेशी राजाग्रों के श्रधीन हो गये।

मुसलमानी श्राक्रमण तथा पारस्परिक वैयनस्य तो इस युग के विच्छेद के मूल में थे ही, इसके अतिरिक्त धार्मिकता और वर्ण-व्यवस्था ने सैनिक तथा राजनीतिक शिक्त और सामाजिक बृढ़ताको पहले ही कम कर विया था। आलोच्य समय के पूर्व भी विदेशी आक्रमण आरम्भ हो गये थे, धर्म-प्रचार की महत्त्वाकांक्षा में आठवीं शती के आरम्भ में ही मुहम्मद बिन क़ासिम ने आक्रमण किया। शिक्षण, नियमन और संगठन के अभाव के कारण यद्यपि सिध का राजा दाहर परास्त हुआ, पर उस पराजय में हमें उस काल की नारी के शौर्य का एक प्रचल आभास मिलता है। दाहर की मृत्यु के अवसर पर उसकी भावनाएँ आंसू बनकर वियश नहीं रह गई, प्रत्युत् आधात की उस विवस पीड़ा ने उसके शौर्य को उभार दिया। युद्ध के शेष सैनिकों को एकत्रित कर अपने नगर की रक्षा की, उसकी अध्यक्षता में सिथाहियों ने क़ासिम की सारी आयोजनाएँ निष्फल कर दीं, पर कुधा से वियश संघर्ष युद्धभूमि के संघर्ष से कठोरतर था, परन्तु राजपूत के आत्मसम्भान ने समर्पण की श्रवेक्षा मरण श्रेष्ठ नमभा और भारतीय इतिहास के शौर्य में उस जोहर की सृष्टि हुई जिसकी आवृत्ति राजपूत काल में अनेक बार हुई।

राजपुतों के अपकर्ष का सबसे प्रधान कारए। उनका पारस्परिक हेषजन्य संघर्ष था। ग्रपने राज्य की सीमा बढ़ाने की श्रपेक्षा ग्रपनी श्रेष्ठता की स्थापना, उनका ध्येय था। गौरव ग्रीर सम्मान की प्रतीक नारी इन युद्धों के हेत रूप में ग्राई, ग्रपहुत कन्या ग्रपने कुटुम्बियों तथा ग्रपहर्ता के बीच वैषस्य की खाई बन जाती थी। विवाह इस प्रकार सहयोग और सहययता का प्रतीक होने की अपेक्षा गौरव और मर्यादा-प्रसार का साधन हो गया था। इस प्रकार तत्कासीन विच्छेदपूर्ण राजनीति के कारण नारी की व्यवस्था तथा जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। विदेशी श्राक्रमणों ने उसे रक्षणीय बना दिया था। धारस्परिक वैमनस्य में प्रेरणा लिख होने के कारण उसके नाम पर अनेक यह होने लगे थं। शौर्य शोर मर्याया का प्रतीक वन उसने कितनों को प्रताड़ित श्रौर कितनों की गीरवान्वित कर दिया था। उसकी इस परिसीमा निर्माण के लिए बाह्य कार्ग केवल एक था-विदेशी आक्रमण । इसके श्रतिरिक्त श्रन्य कारगों के मल में पुरुष की श्रनियन्त्रित और उच्छ खल विलास-भावना थी। राजनीति के क्षेत्र में राज्य-प्रबन्ध, सेना-संचालन इत्यादि के लिए वह प्राय: ग्रसमर्थ थी, पर शारीरिक बल की इस कमी को जौहर के प्रखर शोलों में जलती हुई मानसिक शक्ति पूरा कर देती थी। विदेशी आक्रमस्पकारियों के संगक्ष आत्मसमर्पस् की अपेक्षा जीवन-दहन उनकी उच्च भावना तथा महान् ग्रावर्श के तूचक है।

## सामाजिक स्थिति

ऐतिहासिक पृष्टभूमि में हिन्दू समाज में नारी के विकास के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। सामाजिक संस्थाएँ किसी गुग में स्वतन्त्र प्रस्तित्व लेकर नहीं जन्म लेतीं, प्रत्युत् परम्परागत रीतियाँ, नियम तथा विधान समय के साथ परिवर्तित होते होते एक निविद्ध रूप धारण कर लेते हे। राजपूत काल में भी वैविक काल से चली आती हुई परम्पराधों का विकास एक निविच्यत दिशा में लक्षित होता है। वर्ण्यवस्था से उत्पन्न संकीर्णताओं के कारण स्त्रियों की जीवन-परिधि भी संकीर्ण बनती गई। निवृत्ति-भावना की प्रतिक्रिया यद्यपि वास्तविक जीवन में पूर्णतया प्रतिकृत रही, पर तदनन्तर नारी-उपेका दूर नहीं हुई। उपेक्षित नारीत्व इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप श्रृंगार की प्ररेणा बन गया। एक कोर राजनीतिक विषमताओं ने जहाँ उसमें जलकर अस्म हो जाने की शक्ति वी, वहीं सामाजिक क्षेत्र में उसकी सुलमता, सरलता और सौन्दर्थ ने उसके व्यक्तित्व को अनुरंजकमात्र बना विधा। बाह्य और भ्रान्तिक कारणों से उसका जो रूप बना उसमें वो भावनाएँ प्रधान थीं—शीर्य और भ्रान्तिक कारणों से उसका जो रूप बना उसमें वो भावनाएँ प्रधान थीं—शीर्य ग्रीर भ्रान्तिक कारणों से उसका जो रूप बना उसमें वो भावनाएँ प्रधान थीं—शीर्य ग्रीर भ्रान्ति ।

उस पुग में स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध प्रधानतया रक्षराीय और संरक्षक का था। माता, पत्नी, पुत्री हर रूप में वह रक्षराीय थी। परिस्थितिगत वैवस्य की भू स-

लाश्रों में जकड़े रहते के कारण अखि जनके व्यक्तित्व का विकास इस मात्रा में न हो सका था कि वह युद्ध शादि में पूर्ण सहयोग दे, पर इस प्रकार की घटनाश्रों का श्रभाव नहीं है। उनके प्रसिद्ध शोर्य श्रोर जीवन की परिसीमाश्रों को साथ-साथ देख-कर श्राश्चर्य होता है। किर भी उस काल की नारी का प्रतिनिधि रूप यह नहीं है। वीर काव्य के नाम पर लिखे हुए साहित्य में नारी के श्रोजस्वी रूप प्रायः नहीं मिलते। इस युग की हिन्दी रचनाश्रों में चित्रित नारी लंडी अथवा दुर्गा नहीं, केवल कामिनी है। जौहर की ज्वाला उनके श्रु गार की सावकता के सामने कीए प्रतीत होती है। चित्रण की इस प्रधानता का केवल एक कार्यण दिखाई देता है कि उस युग के किंव जनता के कम तथा राजाश्रों श्रोर श्राध्यवताश्रों से श्रविक थे। तत्कालीन शास्त्रिनष्ठ काव्य में श्रोर लोकगीतों में श्रीकित नारी चित्रों में श्रव्य है। राजसभाश्रों में गोषित वीर काव्यों में स्थूल श्रु गार की प्रधानता है, पर उस समय के लोकगीतों में नारी का रूप-चित्रण पूर्णत्या भिन्न है। इन रचनाश्रों से श्रीर श्रीर श्रु गार की जो भावनाएँ है उनमें उस युग की नारी के वास्तिवक रूप का श्राभास मिलता है।

इस विषय में एक स्मरणीय बात यह भी है कि लोकगीतों तथा श्रापश्च काव्य में चित्रित नारी के चरित्र साधारण जनता के हैं। वैधानिक संकीर्णताश्चों का प्रभाव सामन्तीय तथा उच्च वर्गों पर श्रिष्ट था। साधारण जीवन में यह विषमताएँ थीं ही नहीं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, पर जीवन की सभी वस्तुश्चों का मूल्यांकन स्वर्ण-मुद्राश्चों ते न होने के कारण नारी की उपयोगिता के साथ उसका श्रस्तित्व होष था। इसलिए वह पुरुष के संधर्षमय जीवन की पूरक थी; उसकी कटुता में माधुर्य वन उसके जीवन को स्पंवित करती थी; श्रीर उसके दलते तथा शिथल क्षराों में प्रेरणा श्रीर उदगर बन उसे शीर्थ से भर देती थी।

राजपूर्तों के सामाजिक जीवन तथा उनकी भावनायों का जुन्दर वित्रण श्री हेमचन्द्र द्वारा संकलित काव्य में मिलता है। उस काल के शौर्य के इतिहास में राजपूत नारी की देन बहुत महत्त्वपूर्ण है। वह प्रेरणा है, तलवार से भयभीत होकर रक्षा की आर्त पुकार करने वाली नारी राजपूतनी नहीं है, वह शौर्य की साकार प्रतिमा है। अपने प्रेमी के रण-कौशल पर उसे गर्य है। वह कहती है—-

भागजें दोख्नि निग्रय वलु, पसरि उठ परस्सु । उम्मिलह ससिरेह जिब, करि करवाल पियस्सु ॥

— अपनी सेना को उखड़ते और शत्रु-सेना को फैलते हुए देखकर मेरे प्रिय के हाथों में तलवार बंकिस चन्द्र की भाँति चमक रही है।

प्रेरिंगा ही बनकर नहीं, सिक्ष्य सहयोग और युद्ध में भाग लेने के विवरण का भी अभाव नहीं है। राजपूत बीरांगना के ये शब्द केवल कल्पना के ग्राधार पर लिखे हुए नहीं प्रतीत होते। जिस युग का कवि नारी से इन शब्दों की फल्पना कर सकता है, उस युग की नारी के शोर्य में संदेह नहीं किया जा सकता।

> पइ मद वेहि विरशा गर्याह, को जयसिरि तक्केइ। केसिह लेखिणु जम बरिशि, मय सुह को तक्केइ।।

— जब हम श्रीर तुम ररा-क्षेत्र में रहेंगे, विजयश्री की स्नाशा दूसरा कीन कर सकेगा, यम की धरिए के केशों को खींच कर कीन सुख पा सकेगा ?

जेइ मग्ग पार कड्डा तो बब्सिह मज्जु पियेण। श्रह भागा श्रमूहं तगा तो ते मारिस्र जेगा।।

—यदि शत्रु पराजित हुए हैं, तो हे सिख, वह मेरे प्रेमी द्वारा पराजित किये गये होंगे; यदि हमारे सैनिक हारे हैं, तो इसलिए कि वह मृत्यु को प्राप्त हो चुके होंगे।

शोर्घ के इन ग्रोजपूर्ण चित्रों के साथ उसकी नारी-सुलभ भावनाग्रों के चित्रों की कभी नहीं है। पर ग्रपनी मर्यादा वह कभी भूलती नहीं, उसके जीवन का सबसे बड़ा ग्रादर्श है शौर्य ग्रोर उसकी भावना तथा कल्पना का व्यक्ति है शूरवीर।

स्रायहि जम्महि वि गौरि विज्जस कन्तु । तय मत्तहं चतंकु सहं स्रव्भि डह हसन्तु ॥

—हे गौरी ! इस जन्म में तथा अन्य जन्म में हमें ऐसा पति देना जो स्रंकुश से वझ में न आने वाले हाथियों को सुस्कराते हुए वश में कर ले।

वीरत्व की इन उच्च भाषनाओं के साथ ही नारी-हृदय की कोमलताओं का भी चित्रए हैं। कहीं-कहीं विरह की यह अनुभूतियां इतनी गहन और मामिक मिलती हैं कि राजपूत स्त्रियों के चरित्र में शौर्य और शृंगार का अनुपम भिश्रए दिखाई देता हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सिहावलोकन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उत्पीड़न और अनाचार का प्रभाव यद्यपि तीव गित से बढ़ रहा था, पर राजपूत स्त्रियाँ, कम-से-कम साधारए स्त्रियाँ, अपने गौरय और आत्मसम्मान का ऊँचे-से-ऊँचा मोल चुकाती थीं। इस युग में कुछ चारए स्त्रियों और मिट्यािएयों के नाम का उल्लेख मिलता है परन्तु प्रायः उन सभी ने वीरता के गीत गाने की अपेक्षा मान, मिलन, रिभावन इत्यादि के गीत अधिक गाये हैं। इन चारिएयों का क्षेत्र रंगभूमि नहीं वरन् अन्तःपुर का रंगमहल होता था। अन्तःपुर के विलासमय वातावरए में शृंगार की प्रधानता स्वाभाविक थी। राजा जहाँ अपनी छोटी-छोटी महत्त्वाकाकाशों के नाम पर सदैव तलवार रंगने की चेष्टा में रहते थे, वहीं उनका वैतिक स्तर भी निस्तर होता जा रहा था। सजीव नारियों की प्राप्त के लिए भी भूमि प्रार अथ-प्राप्त की चेष्टा की प्रतिहृद्धिता चला करती थी। पुरुषों के अनेक विवाह की अथा के अनुनार उनकी इस इच्छा पर कोई प्रतिबन्ध था ही नहीं, फलस्बरूप

श्रमेक स्त्रियों के जीवन, योवन और अेम एक ही पर केन्द्रित होने के कारण श्रन्तःपुर में स्पद्धी श्रौर ईर्ष्या की प्रतिद्वंद्विता चला करती थी। सभी रानियाँ श्रपने जीवन की सार्थकता प्राप्त करने का प्रयास करती थीं जो केवल नायक की प्रेमपात्रो बन जाने पर ही श्रवलम्बत थी। जहाँ राजपूत स्त्रियों का शोर्थ श्रौर उनकी ग्रात्मशक्ति, उनके पुद्ध श्रौर जौहर में प्रतिबिम्बत मिलती है वहीं प्रेम के क्षेत्र में उनकी दुबंलता श्राश्चर्य का कारण बनती है। यह बात केवल विलास श्रौर वंभवपूर्ण वातावरण में श्रंकुरित श्रौर पत्लवित राजकुमारियों श्रौर रानियों तक ही सीमित नहीं थी, लोकजीवन के चित्रों मे भी इसकी भलक यत्र-तत्र दिखाई देती है। उदाहरणतः—

जे महु दिराएगा दिहेश्रडा दइये वयसन्तेगा। तारा गरान्तिय श्रंगलिउ जज्जा श्राड गहेएा।।

युद्ध-यात्रा पर जाते समय जितने दिवस को श्रविध उसका प्रियतम दे गया था उन्हें गिनते-गिनते उसकी उँगलियों पर घाव हो गये है। विश्वास नहीं होता कि यह उकित उन्हीं राजपूतनियों की है जिनके मुख से ये शब्द निकले हैं—

भत्ला हुआ जो मारियाँ बहर्गि म्हारा कंत। लज्जवन्तु वयसि श्रहु महभग्ग घरु श्रंत ॥

उसे गर्व है कि उसका पित युद्ध-क्षेत्र में मारा गया, नहीं तो पराजित होकर लौटने पर उसे अपनी सहेलियों के सामने लिज्जित होना पड़ता। शिक्त और दोर्बल्य का यह सम्मिश्रग्र अद्भुत लगता है। एक और हृदय पर पाषाग्र रख मर्यादा पर सर्वस्व लुटाकर सन्तुष्ट होने वाली शिक्त है, और दूसरी और एकमात्र निधि आंसू का भण्डार लिये उसी का अवलम्बन लेकर जीने वाली अवला; पर दोनों ही सत्य है, कल्पना नहीं। इन दो रूपों से उस युग की नारी अपनी शिक्त, सौन्दर्य और विवशता में साकार हो गई है।

जब राजनीति श्रीर समाज में ऊहापोह के लक्षरण दृष्टिगत हो रहे थे, भाषा भी श्रपभ्रंश से दो दिशाश्रों में मुड़कर डिंगल तथा पिंगल नाम से विकसित हो रही थी। राजस्थान में नागर श्रपभ्रंश होकर जो साहित्यिक भाषा वन रही थी वही डिंगल कहलाई। डिंगल भाषा का विकास प्रधानतया चारणों श्रीर भाटों द्वारा हुआ। यद्यपि परिस्थितियों ने स्त्रियों को विलकुल पृष्ठभूमि में रख छोड़ा था, पर इस क्षेत्र में स्त्रियों के प्रयास का श्रभाव नहीं है। इनमें से कुछ कविष्तियों के स्वर में चारणों का स्वर मिला हुआ सुनाई देता है श्रीर कुछ का उद्भव शृंगार तथा भिक्त की प्रेरणा से हुआ है।

डिंगल काव्य का रचना-काल बहुत विस्तृत है। श्रारम्भ में श्रन्य प्रावेशिक भाषाओं की साहित्यिक उन्तति के श्रभाव के कारए। इसका बहुत महत्त्व रहा, पर श्रामे चलकर श्रवची शीर तज के सीष्ठव तथा मायुर्व के सामने इसका महत्त्व कम पड़ गवा, परन्तु इसका अस्तित्व पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हो गया। डिंगल में रचना करने वाली स्त्रियों का जीवन-काल यद्यपि वारहवीं शती के पश्चात ग्राता है, पर उनके काव्य की सांस्कृतिक प्रेर्शा राजस्थान ही है। कुछ कवयित्रियाँ भुगलकालीन वैभव के यग में हुई, पर उनका मुग्नल दरवार श्रीर मुसलयानी संस्कृति से बिलकुल सम्पर्क नहीं रहा, चारगों का यग यद्यपि राजस्थान के प्रधान राज्यों के पतन के साथ समाप्त-प्राय हो रहा था, पर उनके चिह्न उनके बाद ग्राने वाले छोटे-छोटे राजाग्रों की सभाग्रों में विद्यमान थे। चारएों के प्रशस्ति गानों की प्रधानता यद्यपि समाप्त हो रही थी. पर सामन्तीय वातावरस में, छोटे-छोटे नरेशों और जागीरों की छत्रछाया में, भाटों की परम्परा के अनेक दरबारी कवि रहते थे जो अपने स्वामी की इच्छानुसार उन्हें, प्रसन्न करने के लिए रचनाएँ करते थे। उनकी स्त्रियाँ यद्यपि काव्य के गर्गों से पूर्ण भिज्ञ नहीं रहती थीं, ग्रांधकतर उनके जीवन का क्षेत्र गृह हो था, पर प्रपवाद रूप में कुछ ऐसी चारिएयों का उल्लेख मिलता है, जो श्रपने पति के श्राश्रयदाताश्रों के महल में रानियों के भनोविनोट के लिए रहती थीं। उनकी भाषा यद्यपि परम्परा-गत डिंगल है, पर उनकी रचनाओं में युद्ध की शेरला प्रायः नहीं है, श्रृंगार की ही वो-चार पंक्तियाँ यत्र-तत्र विखरी हुई मिलती है, साहित्यिक वृध्टि से जिनका कुछ महत्त्व नहीं; पर नारी द्वारा रचित ये पुष्ठ चाहे कितने महत्त्वहीन ही वयों न हों, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

भीमा चार्णा—भीमा बीकानेर राज्य के बीठू चारण की बहन थी, उसका समय विकम की पखहनी सताब्दी से १५६० के लगभग अनुमान किया जाता है। उस समय खीचीनंश का राजा अचलदास कोटा पर शासन कर रहा था। भीमा अपनी जीविका के लिए वहाँ पहुँची। अपनी वाचाल प्रकृति और सुखर स्वभाव से उसने राजा को प्रसन्न किया और इसके पुरस्कार में अपनी सहेली उमादे का विवाह भी उसने उनसे निश्चित कर लिया। अचलदास के साथ उमादे का विवाह हो जाने पर भीमा भी उन्हों के साथ आ गई। भीमा की बीरता की कहानियाँ मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। भीमा की कहानी उस अन्धकारमय नारी के इतिहास में जुगनू की चमक की मांति विखाई देती है। कई युद्धों के अवसर पर उसने चारणी का कार्य किया। कला और सौन्वयं की कोमलता में राजनीति और युद्ध की कटुता सिलाकर उसने एक नई भावना को जन्म दिया। अपने संगीत और वीणा से भीमा ने कई विपक्षी राजाओं को खड़पन्त्र में फँसाकर अपने आध्ययता। का नमक चुकाया और उन युद्धों पर विजय-प्राप्ति के अवसर पर उसे सहस्रों मुद्रायें, अक्ष्य और गज पुरस्कार में मिले। मुंती देवीप्रसाद ने इस चारणी की प्रशंसा मुक्त कण्ठ से की है, पर दुर्भाग्यवश

चारण काव्य पर प्राप्त सामग्री में इस चार्यों की रचनायों का यहुत थोड़ा उल्लेख मिलता है। चीर गीत उसने लिखें थे ऐसा कहा जाता है, पर वे प्राप्त नहीं होते। हाँ, प्रपनी सखी उमादे थ्रीर उसकी सपत्नी लालादे में बीच चलने वाले संघर्ष में उसने किस प्रकार वाचालता ग्रीर प्रवीस्ता ने उनादे की विजय विलाई, उसका उल्लेख श्राकर्षक ग्रीर स्विकर है।

एक पुरुष, दो स्त्रियां। दोनों ही उसकी कृषा और प्रेम की आकांक्षी हं। समस्या की इस उलक्षन में उमादे व्यायत है। लालादे राजा अचलदास की प्रथम पत्नी है। उसे पति का प्यार और उस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। नव वधू उमादे अपने अरमानों, अपनी अभिलाधाओं तथा कामनाओं को समेटे पूर्ण वैभव के बीच में भी अकेली और दुःखी है। भीमा अपने पदों से उसका मन वहलाने का प्रयास करती है, पर उमादे जिसकी बीएत के तार बिना बजे ही अस्त-व्यस्त हो रहे हैं, उस संगीत में शान्ति और सुख कहाँ से प्राप्त करती? एक दिन वह कह बैठी, 'भीमा तेरी बीएत के यह स्वर, तेरा यह संगीत क्या राजा पर प्रभाव नहीं डाल सकते?' भीमा अपनी कला की हार मानने को तैयार नहीं। उसने यह फूठा समाचार फैलाकर कि उमादे के पास एक हार है जिसे बहु राव साहब के आने पर ही देगी, सबका ध्यान अपनी और प्राक्षित किया। नारी-मुलभ चांचल्य और औत्मुक्य से लालादे ने वह हार मांगा। भीमा ने इस शर्त पर कि एक रात राव साहब उमादे के महल में रहें, हार देने का वचन दिया। उस्मुक और भीत लालादे ने यह स्वीकार किया।

पर राव साहब से उसने वचन ले लिया कि उमादे के महल में वे सैनिक-वेश परिचित्तित नहीं करेंगे। राव साहब अरच-शस्त्र से मुसक्तित हो शय्या पर लेट जाते हैं। उमादे उनके चरण दबा मानो जीवन की पहली सार्यकता प्राप्त करती है, श्रीर भीमा तान छेड़ देती है—

धिन उमावे सांखली, तै पिय नियो मुलाय। सात वरसरो वांछड़घो, तो किम रैन विहाय।। किरती माथे ढल गई, हिरगी लूबां खाय। हार सटे पिय श्राणियों, हॅसे न सामो थाय।। श्रचल एराक्या न चढ़े, रोढा रो श्रसवार। लाला ताल नेटांड्यां, उमा दीन वटा भार।।

— उसादे सखी तू वन्त है ! आज तुने जिसता को क्रम कर लिया, सात लम्बे बर्जी का यह वियोग-काल केंग्रे ज्यतीन किया है ? क्रितिया उस गई, मृगिशिरा उदित है । तुन्हें हार के बदले तुम्हारा प्रिय जिला है, पर धनी तुम दोनों के बीच हास्य नहीं फूटा । लालादे मेवाड़ की रत्न है पर उसा के सीन्दर्य का बल उससे तिगुना है,

परन्तु ग्रचल ऐराकी ग्रइव पर नहीं रोढे पर चढ़ता है।

इन तीक्ष्ण व्यंग्यों का प्रभाव अचलसिंह पर कैसे न पड़ता, पर व्यंग्य से तिल-मिलाते हुए भी उन्हें लालादे को दी हुई प्रतिज्ञा याद ग्रा जाती है। वह ग्रपनी कमर नहीं खोलते। सूर्य की प्रथम किरएों के साथ लालादे की दासी उनको बुलाने के लिए ग्रासी है, तो उमादे का ग्राकुल श्रन्तर पुकार उठता है—

पहो फटो पगड़ो हुन्ना, विछर्ण की है बार ।
ले सिल थारो बालमो, उरवे म्हारो हार ॥
भीमा इस ग्रसफलता पर भुँभलाकर पूरी भनकार से फिर गा उठती है—
हार सहे पिय श्राणियो'''

इस बार दवा हुन्ना पोरुष रुद्र वनकर इस पंक्ति का भेद पूछता है। भीमा गाती है—

लाला मेवाड़ी करे, बीजे करे न कोय ।
गायो भीमा चारणी, उमा लियो मोलाय ॥
पगे वजाऊँ घूँघरू, हाथ बजाऊँ तूँब ।
उमा ग्रचल मुलावियो, ज्यूँ सावन की लूँब ॥
ग्रासावरी श्रलापियो, श्रिन भीमा धरण जारण ।
थिन श्राजूँगो दीहने, मनावरो महिराण ॥

— मेवाड़ी लालावे जो करती है उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। उमावे ने जो कय-विकय किया है वहीं मैंने आपको गाकर सुनाया है। नूत्य और वीएग पर नीर-भरे वारिद की भाँति मेंने उसी गीत की वर्षा कर वी है। मेरी स्वामिनी उमादे धन्य है, जो राजा को मनाने का अवसर मिला है।

नारियों के इंगित पर नाचने वाले तर्क और विवेक से रहित इस पुरुष की कल्पना मनोविज्ञान और स्वाभाविकता की कसीटी पर चाहे कैसी ही उतरे, पर भीमा की वाक्-चातुरी और व्यंग्योक्तियाँ उसके अब्भुत व्यक्तित्व का परिचय देती है।

इन कितपय पंनितयों के आधार पर भीमा के काव्य चातुर्य तथा वाक्-विदाधता पर एक दृष्टि डाली जा सकती है। इन पंक्तियों में कला के सौष्ठव की आशा करना ही भीमा के प्रति अन्धाय करना है। काव्य-शास्त्र के नियमों से अनिभन्न, भाषा के प्रवाह और माधुर्य की महत्ता का मूल्यांकन करने में असमर्थ, छंद तथा अलंकार के नाम से भी अपरिचित, उस चारणी की इन पंक्तियों में विद्याधता तथा व्यंग्य ही प्रधान है। यही व्यंग्य तथा उपमायें किसी कुशल कलाकार की भाषा के परिधान में सुन्दर काव्य बन जाते, पर भीमा की तीक्ष्ण तथा मधुर भावनाय उसकी भाषा की धामी-एता तथा कर्कशता में लुन्त होती-सी जान पड़ती हैं। चारण-परम्परा के अनुसार उसने अपने काव्य का विषय जीवन से ही लिया तथा जीवन की समस्याओं को यथार्थ रूप में रख उसी ढंग से उसने उनका समाधान भी ढूँढ़ने का प्रयास किया। श्रादशीं की श्राड़ ले उसने जीवन के सत्य से पलायन नहीं किया वरन् समस्या के प्रत्यक्ष पाइवं की प्रधानता देते हुए श्रपनी विदग्धता को काव्य तथा संगीत में बाँधकर कला को जीवन में उपयोगिता की कसीटी बनाया।

इन पंक्तियों में हृदय-पक्ष यदि प्रबल नहीं तो क्षीए भी नहीं है। श्रान्तरिक अनुभूतियों का सूक्ष्म विवेचन यद्यपि इनमें नहीं मिलता, पर अपनी बाल-सहेली के प्रति स्नेह, सहानभृति तथा उपकार की भावनाएँ हृदय से विच्छिन्न तो नहीं की जा सकतीं। उमादे के प्रति प्रगाह स्नेह के कारण ही उसकी व्यथा से भीमा को काव्य-प्रेरएग मिलती है। यह स्नेह यद्यपि मानव-स्वभाव की मूल तथा प्रधान प्रवृत्तियों में से नहीं है, पर इसके हृदयस्पर्जी होने में कुछ भी सन्देह नहीं है। जहाँ तक उसके काव्य के भाव पक्ष का सम्बन्ध है, वह साधारण है। कलापक्ष के ग्रस्तित्व के विषय में कुछ कहना ही व्यर्थ है, क्योंकि न तो कला की साधना इन पंक्तियों का उद्देश्य है, ग्रीर न इनमें भावों की वह चरमाभिव्यक्ति है, जहां साधना की चेव्टा न होते हुए भी श्रन्भतियाँ कला बन जाती है। भाषा में न तो परिष्कार है और न पाण्डित्य। स्थानीय प्रचलित शब्दों के वहल प्रयोग हैं, कहीं तो भावों की सरसता भाषा की ग्रामी गुता में बिलकुल खो ही गई है। इन सब ग्रभावों तथा श्रुटियों के होते हुए भी उसमें जीवन है, व्यंग्य है और विदग्धता है जिसे देखकर ऐसा भास होता है कि श्रपने श्रनकल वातावरण तथा श्रपने विकास का थोड़ा भी ग्रविक ग्रवसर पाकर भीमा की प्रतिभा कहीं श्रधिक प्रस्फृटित होती, प्रतिकृत परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न कुंठा के भ्रभाव में शायद वह अपने युग के प्रमुख कवियों में स्थान प्राप्त करने की अधि-कारिस्मी होती।

पद्मा चार्गी—इनका समय सन् १५६७ के लगभग माना जाता है। यह चारण माला जी साहू की पुत्री तथा बारहट शंकर की पत्नी थीं। बीकानेर राज्य के अन्तःपुर में यह जीविका-निर्वाह के लिए रहती थीं। ऐसा भास होता है कि इनका कार्य भीमा चारगी की भाँति अंतःपुर की रानियों का मनोविनोद करना तथा वहाँ चलती हुई प्रतिस्पर्दा को लेकर पब और कविता वनाना था। डिंगल में यह गीत और कविता लिखा करती थीं। बीकानेर-नरेश अमर्रांसह उन दिनों अकवर के विरुद्ध कान्तिकारी स्वर उठाकर उसके कीच इत्यादि को लूटने में प्रवृत्त रहते थे, पर अकवर के विशाल बैभव के सामने इस छोटे से आत्माभिमानी राजा की क्या चलती र मुगल-सेना ने उनके संनिकों को कुचलते हुए उनका गढ़ घेर लिया। अमर्रांसह उस समय निद्रावस्था में थे। सीते हुए सिंह को छेड़ने का साहस किसी में नहीं था क्योंकि अमर्रांसह कोच में अपना विवेक खो बैठते थे। ऐसी स्थिति में पद्मा ने राग छोड़ उनकी निद्रा भंग की। उस गीत की

बस एक ही पंक्ति प्राप्त है—

### जाग जाम कल्याम जाया।

राजा की निद्रा टूटी। आक्षमग्रकारियों को परास्त करते हुए, वह वीर गित को प्राप्त हुए। उनके जीवन के साथ बँबी हुई पित्नयाँ शीर रक्षितायें उनके साथ सती हो गई। पद्मा ने उन सितयों की बीरता पर कई बोहे कहे, जो प्राप्त नहीं हैं। पर राठौरों के प्रशस्त गीतों के एक संग्रह में एक गीत इस ब्राज्ञय का ब्रवस्य मिलता है जो इसकी सत्यता का प्रवास देता है—

—श्राकाश में रएतूर का कठोर गर्जन गूंज रहा है। सिंधु का भयानक स्वर लेकर सेना भुकी श्रा रही है। वीर राजा के बैर रूपी जल को मथता हुआ मुगल सेना का अग्रणी श्रामे बढ़ रहा है। उसकी तलवार की धार राजा के धड़ पर पड़ती है श्रीर उसे उड़ा देती है। राजा अपनी रक्षा का भरसक प्रयास करता है। पाबासर में इस प्रकार खड़्ग-युद्ध चल रहा है। राजा वीरतापूर्वक सड़ने के बाद नाड़ियों से निकले हुए रक्त से नहाया पड़ा है। सती पुष्पा तथा दूसरी श्रप्सरावल् रूपवाली सती स्त्रियां उसके सम्मुख श्राती है। हिर की नगरी से श्राये हुए विमान पर उसके भूलते हुए प्राण श्रासीन होते हैं श्रीर राठीरराय इस प्रकार स्वर्ग को प्रयाण करते हैं।

इन कुछ पंक्तियों से व्यवत स्रोज और करुए। काव्य की कसीटी पर उत्कृष्ट नहीं ठहरते। कला का इनमें स्पर्श भी नहीं हैं, पर भाव-वृष्टि से इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मुगल सेना की गर्जना, रक्त-रंजित राजा का शरीर, पित के साथ जलती हुई सितयों के दृश्य, टेढ़ी-मेढ़ी भाषा तथा भंग छंदों में व्यक्त होने पर भी हमारी औंखों में सजीव हो उठते हैं। राठोरराय के भूलते हुए प्राणों के उल्लेख में युद्ध-जिनत मृत्यु साकार हो उठती है। विकृत शब्दावली की वीहड़ता में छिपे हुए भावों को प्रयास करके निकालना पड़ता है। स्वर्ग का ग्रापभ्र श सरग तो समभा जा सकता है, पर सरोग की व्युत्पत्ति स्वर्ग तक ले जाने की कल्पना दुरूह है। परन्तु भ्रोज तथा करुए। का व्यक्तीकरए। पूर्णतः असफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन भाव-नाश्रों की एक हल्की छाप हृदय पर पड़े बिना नहीं रहती। कवि-कल्पना का भी हल्का-सा पुट सुगल-सेना के श्रप्रएगी की शौर्यपूर्ण गति के वर्णन में मिलता है।

इन पंक्तियों की लेखिका में यद्यपि विदग्धता, कान्योचित कल्पना तथा भावु-कता का ग्रभाव है, पर यह विकास के साधनों के ग्रभाव के कारण है। सीधी-सादी रीति से भावों के व्यवतीकरण में जो थोड़ी-बहुत मार्मिकता ग्रा सकी है, वह उनकी श्रविकसित प्रतिभा की द्योतक है।

विरज्ञाई-इनका रचनाकाल लगभग सन् १७४३ अनुमान किया जाता है। यह जोधपुर के महाराज श्री श्रभणींसह जी की राजसभा में रहने वाले चारख कविराज करनदीन की वहन थीं। कविराज के सद्ता ही यह भी भड़कीले कवित्तों श्रोर गीतों की रचना करती थीं । यद्यपि वह किसी राजा के श्रम्तःपुर में नहीं रहती थीं, श्रौर न स्त्री होने के कारए। यह किसी राजसभा में जाकर प्रशस्ति-गान सना सकती थीं, पर उनमें कविता लिखने की रुचि थी। कहा जाता है कि एक बार उनका भतीजा चंपावत ठाकुर प्रतापींसह के पास जाने लगा। स्वयं कवित्त या गीत लिखने की प्रतिभा उसमें न थी। पर चारएा-परिवार का होकर अपनी यह अक्षमता प्रविज्ञत करने में उसे लज्जा का अनुभव हो रहा था। उसकी बुआ बिरजुबाई को उसकी इस बालाकांक्षा का श्राभास मिला। उन्होंने उससे किसी से न कहने का वचन लेकर उसे कुछ पद लिखकर दिये। चारगों का कार्य युद्धकाल में उत्तेजना की कविता लिखना था। पर साधारगुतः वे राजाश्रों श्रीर शासकों की प्रशंसा, जीवन के दूसरे श्रंगों से विषय लेकर भी किया करते थे। राजा की वेश-भूषा, उसकी सेना, उसका अन्तःपुर श्रीर स्त्रियां सभी उन्हें काव्य-रचना के लिए सामग्री श्रीर प्रेरणा प्रवान करते थे। बिरजबाई की इन पंक्तियों में भी इन चाट्कितयों वाली प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। राजा के श्रद्भवों का वर्णन श्रीर उसके दान पर कुछ पंक्तियाँ मिलती हैं, पर भाव श्रीर कला दोनों ही वृष्टियों से यह रचनाएँ अधिक महत्त्व नहीं रखतीं। न तो उनमें अनु-भति की तीव्रत है, न कल्पना की सजीवता और न सगुरा सुगढ़ कला, पर सीधी-सादी तकबन्दी ही उस यग की नारी की श्राज्ञातीत देन है।

कहो सुचाला ऐराकी, नाव जेरी की बखाए कीजे। ऐराकी रूप माँ आछा नाखां रीभावर पती।।

ऐराकी काछी एहा बाजराज। छछंहा बछेब रथा'''' ठेके ख्रां डोहरास फौज। मत्था कारजाँ, श्रारोहरोस पातसाहा॥ सोहरास मोहरास देव एहात्ररी न्द भूप लगा रूप लोभ बोल दे दलाला भाई। बड़ाई हेमरास ॥ रचकमा ग्रमोल હે नगासं तोल दे जराँ खोल दे खंखधारी नीठ। साईं डोल देता, मोल गीस रोती पंथ बिन पंथी। पातरती ताते यं सारे इसरेरे परीती, चीती कंत ज्यं उडाएा॥

—यह कितनी सुन्दर गित वाला ईराकी श्रव्य है। इसका वर्गन किस प्रकार किया जाय। यह रूप का इतना सुन्दर है कि मन को मुग्ध कर लेने का इसमें श्रद्भुत गुरा है। यह तो श्रव्यों का राजा ज्ञात होता है। इसके इस गुरा का क्या वर्गन करूँ। यह अतापिसह के रथ मे जुतने धोग्य है। इसके मस्तक पर फील श्रीर खुरों में नाल जड़ी है। सेना में इसकी शोभा श्रलग ही दिखाधी देती है। इस पर श्रारोहित कुँवर प्रताप वावशाह के समान प्रतीत होते हैं। इसका सौन्वयं देवताश्रों के मव को मथने वाला है। इसके रूप के प्रति राजा महीपिसह भी श्राक्षित हो गये हैं, इसके लिए श्रमूल्य बन दों, हेमराशि दों, रत्नों से इसका मोल करी। खड्गधारी प्रतापिसह को इस पर श्रारोहित वेख में मोहित हो गई हैं।

वर्णन के क्रिया-पद में स्त्रीलिंग के प्रयोग से शंकित हो राजा ने बालक से पूछ ही लिया कि यह पद किसका लिखा हुन्ना है, ग्रीर ग्रपनी प्रशंसा के महत्त्वाकांक्षी बालक को भयभीत ग्रीर निराश होकर स्वीकार करना पड़ा कि उसकी बुग्ना विरजू- बाई ने यह पद लिखा है।

विरज्वाई की इन पंक्तियों को काव्य की संज्ञा देना उतना ही उपहासप्रव है जितना कि किसी वालक के टूटे-फूटे शब्दों को, जोड़ के प्रयास को, कविता कहना। परन्तु प्राचीन काव्य में अक्षर के नाम पर जो कुछ भी स्त्री द्वारा रचा गया, उसका उल्लेख स्रावश्यक समभक्तर यहाँ उद्भृत किया गया है।

नाथो—नाथी द्वारा रिवत जो हस्तिलिक्त ग्रंथ उपलब्ध हैं उसका उल्लेख श्री टेसीटरी ने श्रपनी 'डिस्किप्टिव कैटालॉग श्रॉव बार्डिक पोयट्री' की एक प्रति में किया है। नाथी के व्यक्तित्व के विषय में इस प्रति में कोई उल्लेख नहीं है, केवल अनुमान किया जाता है कि वह भोजराज की पुत्री थी। टेसीटरी ने भोजराज को ग्रमरकोट का

क्षासक माना है फ्रोर माथी को उनकी पुत्री। उनका कथन है कि चन्द्रसेन के पुत्र राजा भोजराज संवत् १६०० के भ्रालगास भाजन कर रहे थे। नाथी उसकी पुत्री थी। उनका रचनाकाल १६७३-७४ सम्बत् भागा गया है। उनका विवाह डेरबारा नामक स्थान पर हुआ था, फ्रोर वहीं विष्णु की भिक्त में रत होकर उन्होंने इन भिक्तपदों की रचना की। हस्तलिखित प्रति में प्राप्त सामग्री को उन्होंने इस प्रकार विभाजित किया है—

| भगत भाव का चन्द्रायमा | २१० चरमा       |
|-----------------------|----------------|
| गूढारथ                | 90 n           |
| साख्याँ               | ,, 35 <i>5</i> |
| हरि-लीला तथा नाम-लीला | <b>५३५</b> "   |
| बालचरित               | ६२ "           |
| कंस-लीला              | 908 "          |

रचना की मात्रा इतनी श्रधिक होते हुए भी इस प्रति की श्रप्राप्ति के कारण उसकी देन का उचित सूल्यांकन करना श्रसम्भव है। परन्तु उस युग में इस परिमाण में उसकी रचना देखकर, स्त्रियों के साहित्य की साधारण श्रनुमानित देन से कहीं श्रधिक मात्रा का श्राभास मिलता है।

राव योधा की सारवाजी रानी—'कुष्ण जी री वेली' के नाम से डिंगल काव्य में अनेक रचनाएँ की गई। इसी नाम की एक हस्तिलिखित प्रति की रचियता श्री देसीटरी ने इस रानी को माना है। यद्यपि इस रचना का नाम 'क्रुष्ण जी री वेली' है, पर वास्तव में इसमें केवल रुक्मणी के शारीरिक सौन्दर्य का वर्णन है जिसकी प्रथम पंक्ति है—

## श्रनोपम रूप सिंगार श्रनोपम मूष्ण श्रंग।

ठकुरानी काकरेची—श्रीमती काकरेची गुजरात के श्रन्तर्गत काकरेची प्रदेश के एक ग्राम वियोधर के ठाकुर वाघेला श्रगराजी की पुत्री थी। इनका विवाह मारवाड़ देश के पिरुचम परगने केशीनगर के चौहान राव बल्लू जी के पुत्र नरहरि दास जी से हुगा था। इनके पित की गृत्यु शाहजहाँ के पुत्रों के साथ युद्ध करते हुए हुई। उनके श्वसुर ग्रीर पित शाहजहाँ की ग्रधीनता में थे। कहा जाता है कि इनके पित की मृत्यु के बाद उनके रूप-साम्य का एक व्यक्ति उनका रूप घारण करके ग्रामा ग्रीर यह कह-कर कि शत्रुशों ने मेरे मरने की भूठी खबर उड़ा दी है, उन्हें छलना चाहा। पर उन्होंने उसे पहचान लिया ग्रीर कहा—

घर काली का करघरा, अथकाला अगरेस । नाहर नेजाँ ने बिजया, क्यों पलटाऊँ बस ।। इसके ग्रतिरिक्त उनके लिखे हुए और भी दोहे कहे, जाते है पर उपलब्ध नहीं है।

चम्पादं रानी—यह जैसलमेर के राव लहरराज की पुत्री श्रीर बीकानेर के राजा के अनुज पृथ्वीराज की रानी थी। मुन्ती देवीप्रसाद ने इनका रचनाकाल १६४० वि० सम्वत् माना है। श्री निर्मल जी ने इस विषय में श्रान्तिपूर्ण मत विया है। एक ग्रोर वे पृथ्वीराज को ग्रक्वर के दरबार में होना बतलाते हैं श्रीर दूसरी श्रोर इनका समय वि० स० १८१० मानते हैं। श्रक्वर की मृत्यु स० १६६२ में हो गई थी, श्रतः मुन्ती देवीप्रसाद जी का मत श्रव्यक विश्वसतीय जान पड़ता है। पृथ्वीराज स्वयं डिंगल और पिगल के थेडठ कवि थे। प्रेम दीपिका नाम से रचनाओं की हस्तिलिखित प्रति प्राप्त होने का उल्लेख नागरी-प्रचारिग्री सभा की खोज-रिपोर्ट में है। पृथ्वीराज के उजड़े हुए जीवन में चम्पा सौरभ लेकर श्राई। श्रपनी पूर्व पत्नी लीलादे की मृत्यु पर पृथ्वीराज के हृदय श्रीर जीवन में छाई हुई उदासी और निराशा का श्राभास उनके इस बोहे से मिलता है:

तो राध्यो नींह खान रूपा रे, वारा दे निसङ्ड। मो देखत तू वालिया, लील रहदा हड्ड॥

—हे अग्नि, अब से मैं तुभ में पका हुआ भोजन कभी नहीं करूँगा। तूने मेरी लीला को मेरे देखते-ही-देखते जला दिया; केवल श्रास्थियाँ बोष रह गई।

चम्पा ने भ्रपने मृदु स्वभाव भौर सौन्वर्य से पृथ्वीराज के जीवन के सूनेपन को मिटा विया। भ्रपने विवाहित जीवन में प्राप्त प्रेम श्रीर सुख से प्रेररणा पा उसने भ्रनेक दोहे लिखे। उनके जीवन के ग्रत्यन्त रोचक प्रसंग का उल्लेख मिलता है। रसिक भ्रीर भावुक पृथ्वीराज को दर्पण में एक क्वेत केश दिखाई दिया। उन्होंने उसे उखाड़कर फेंक विया। उनकी इस चेव्टा पर चपल श्रीर किशोरी चम्पा ने भ्रपनी मुस्कान बिखेर वी, जिसके दर्पण पर पड़ते हुए प्रतिबिम्ब पर पृथ्वीराज की वृष्टि गई। उस प्रसंग को लेकर उन्होंने कुछ दोहे लिखे—

पीथल घोता म्राबियाँ, बहुली लग्गी लोड़ ! पूरे जोवन मदमएगि, ऊँभी मूह मरोड़ !! पीथल पल्ली टमुक्तियाँ बहुल्ली लग गई लोड़ ! सामीनता हासा करे, ताली दे मुख मोड़ !!

— श्वेत केश श्रा गये हैं, एक बहुत बड़ा दोष श्रा गया है। पूर्ण योवन में मदमाती युवती मुँह फेरकर खड़ी है। श्वेत केशों को देखकर नवयुवती खड़ी होकर भी उपहास कर रही है।

चम्पा किन सुन्दर शब्दों में उनकी इस मानसिक क्लानि का उपचार बनकर कहती है---

प्यारी कहे पीथल सुनो, घोला दिस मत जोय । नरा नाहरा : ....., पाका ही रस होय ॥ खेड़ज पक्का घोरियाँ, पंथज गडघाँ पाव । नरा तुरंगा बन फला, पक्का साव ॥

ऐसी भावुक और मुखर रानी की रचनाएँ प्राप्त नहीं हैं, पर अपने पित की काच्य-रचना में उसका पूर्ण सहयोग रहता था। ऐसे तो वह उनके काच्य की प्रेरणा ही थी, पर उनके सिक्य सहयोग की बात भी काक़ी प्रसिद्ध है। एक बार राजा को अपने चनमणी वेश नामक ग्रंथ में प्रासादों की शोभा का वर्णन करते समय छन्व की मात्राएँ पूर्ण करने में कठिनाई पड़ रही थी। काव्य का प्रभाव उनके विन्यास के अनुसार नहीं आ रहा था। चम्पा ने उनके सोचे हुए 'चन्दन पाट' के आगे 'कपाट हि चन्दन' जोड़कर चरण पूरा किया—

### चन्दन पाट कपाट हि चन्दन।

इन पंक्तियों का साहित्यिक मूल्य तो कुछ भी नहीं है, परन्तु इन दो-चार उल्लेखों से तथा इन पंक्तियों में व्यक्त मुखरता से चम्पा के सौरभ के एक करण का श्राभास श्रवश्य मिल जाता है।

रानी रारधरी जी—इनका उल्लेख श्री मुन्नी देवीप्रसाद की राजपूताना के हस्तिलिखित ग्रंथों की खोज-रिपोर्ट में है। इसके श्रितिरिक्त 'महिला मृदुवाणी में' उनकी रचना के कितपय उदाहरण तथा उनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश है। उनका वास्तिवक नाम क्या था, यह तो श्रिनिहचत है, परन्तु मारवाड़ के रारधरा प्रान्त के राणा की पुत्री होने के कारण उन्हें रारधरी रानी के नाम से ही पुकारा जाता था। उनका विवाह सिरोही के राव जी से हुआ था। खेद का विवय है उनके निवास का यह संकेत प्राप्त होने पर भी उनके पिता श्रीर पित का नाम श्रप्राप्त है। सिरोही राज्य में श्राबू पर्वत की रमणीय श्रीर सुरम्य स्थली के प्रति श्राक्षित होना राव साहब के लिए स्वामा-विक था। राव साहब तथा रारधरी जी की जो पंक्तियाँ प्राप्त हैं उनसे उनके सुखमय विवाहित जीवन का संकेत मिलता है। श्राबू की सुरम्य प्रेरणा से राव साहब ने निम्नलिखत पंक्तियाँ लिखीं—

टूंके टूंके केतकी, भिरने भिरने जाय।
प्रबुंद की छवि देखता, ग्रौर न श्रावे ग्राय।।
—िगिरि के एक-एक शिखिर पर केतकी खिली है, जूही के पुष्प भड़ रहे हैं,

ग्रर्वुद की इस छवि को देखने के पत्तवात् मन ग्रीर कहीं नहीं लुब्ब हो सकता।

पर्वत की ग्रसम चढ़ाइयों से श्रीधत रानी की यह पंक्तियाँ ग्रच्छी न लगीं। ग्रापने पिना के देश के सामने पित के स्थान की तुलना में निम्न सिद्ध करने की चेष्टा में उन्होंने इन पंक्तियों की रचना की—

> पिय श्राको भक्षनो जहर, पालो चलनो पंथ। श्रद्धंव उपर वैठनो, भलो सरायो कंथ।।

— इतने विषय पंथ पर चलने से अच्छा ही अफ़ीय खा लेना है। अर्बुद की कीड़ा की, हे कंत ! तुम व्यर्थ ही प्रशंसा कर रहे हो।

नारी-मुलभ चपलता से निकले हुए ये शब्द राव जी को बुरे लगे या भलें, पर उन्होंने मानो उनकी खीभ का श्रानन्द उठाते हुए कहा, क्या तुम्हारे निर्जल-निर्गुरण देश से भी हमारा श्राबू गया-बीता है ? इस पर रानी उत्तर देती है—

घर ढाँगी, श्रालम धनी, परगरा लूना पास । लिखियो जिरा ने लाभ-सी, राष्ट्रधड़ा-से वास ॥

— मेरे गृह पर ढाँगी है, वहाँ श्रालम ईश की पूजा होती है। निकट ही लूख नदी का प्रवाह है, ऐसे राड्थड़े का वास बड़े भाग्यवान् की प्राप्त होता है।

हाँगी राड़धरे में बालू के एक विशेष टीले का नाम है जिसके लिए कहा जाता है कि एक बार किसी बादशाह ने अपने अरबी घोड़ों के लिए अरब देश से रेत मँग-वाया था, जिसे एक विशास बैलों पर लादकर दिल्ली की और जा रहा था। राजस्थान के राड़धर नामक स्थान पर पहुँचकर उसने बादशाह की मृत्यु का समाचार सुना और निराश होकर सब रेत नहीं डाल गया।

रानी रारथरी की लिखी हुई यह चार-पाँच साधारण पंक्तियाँ हिन्दी-साहित्य के विज्ञाल महासागर में एक क्षुद्र बिन्दु के समान भी नहीं हैं, पर विज्ञालता की गरिमा में क्षुद्रता की पूर्ण उपेक्षा नहीं की जा सकती।

हरिजी रानी चावड़ी जी—इनका विवरण भी मुन्नो देवीप्रसाद की 'महिलामृदुवाणी' में मिलता है। इनका समय ग्रठारहवीं शताब्दी का उत्तराई साना जाता है।
इनका जन्म गुजरात प्रान्त में एक प्रसिद्ध टाकुर-परिवार में हुआ था। अजोपुर
के महाराजा मार्नासह की रसिक दृष्टि ने इनके भाग्य में राजमहिषि बनने की
रेखाएँ खींच दीं। यह जोधपुर के महाराजा मार्नासह जी की दूसरी रानी थीं।
रिसक मार्नासह के सम्पर्क से रानी की प्रतिभा भी प्रस्कुटित हो रही थी। अनेक
रानियों से घिरे हुए मार्नासह के हृदय पर उनकी गुण-प्राहिता, सौंदर्य तथा कला-प्रियता
का प्रभाव सबसे अधिक था। उनके मुखी विवाहित जीवन का संकेत राजा मानिसह
तथा स्वयं उनकी रचनाओं में मिलता है।

एक बार वह स्तानालय में थीं कि राजा भानसिंह ग्रा भये। उन्होंने दासी से उनके पास श्रपने कुलदेव नाथ जी की श्रपथ भेजी कि ग्रभी यह न श्रायँ। राजा लौट तो गये, परन्तु श्रुं गारोपरान्त रानी के, राजा को बुलाने का, सन्देश भेजने पर राजा ने यह कहकर—तुमने मुक्ते इतनी बड़ी श्रपथ दिलाई है, में कैसे श्रा सकता हूँ?—जाना श्रस्वीकार कर दिया। राजा का यह मान लगभग ६ मास तक चला। इसी श्रन्तर में वर्षा-ऋतु श्रा गई। सायन की तीज पर सुहागिनों के श्रृंगार श्रीर सौन्दर्य सार्थक होने लगे, तब रानी ने निम्नलिखित ख्याल लिखकर राजा के पास भेजा, श्रीर उससे राजा मानसिंह का मान ट्ट गया—

बेगानी पधारो म्हारा श्रालीजा जी हो। छोटी-सी नाजक धीस रा भ्रो सावशियो उसंग रघोदे । हरि जी ने भ्रोडन दिखाती चीर ॥ हरा श्रोसर मिलयो कह होसी । लाडी जी रो थाँ पर जीव ॥ छोटी-सी धरम रा पीव।। नाजक

—है आलीजा ! मैं तुम्हारे श्रभाव में बेसुध हो रही हूँ। तुम्हारी कोमल धन कुम्हला रही हैं। सावन की उमेगें चारों श्रोर छा रही हैं, तुससे मिलने की उत्कण्ठा बढ़ रही हैं। है प्रिय ! मेरे प्राग्त तुम्हीं पर लगे हैं, तुम्हारी कोमल धन्या की यह दशा हो रही है।

मानसिंह की रसजता और रिसकता ने रानी के व्यक्तित्व के विकास का साधन दिया, पर बहुलता का श्रभ्यासी उच्छृ खल पुरुष एक की सीमा में बंधकर कब तक रहता । मानसिंह ने इनके देखते-देखते श्रनेक विवाह किये, श्रीर रानी ने उन श्रवसरों पर मंगल-गीतों की रचना करके श्रपने दु:ख में भी सुख के गीत गाये थे। उन मंगल-गानों में से एक यह है—

चाली मृगा नैशिया जी चम्पा ब्याहियाँ। तिश्याँ, ਫਲੇ तम्ब्डा लाल पनी सुमरे संगरा साथी। **ज्य** ं मिण्याँ, माल्या T नींद सदमाती ।। रसीली राज विश्या । रंग ं समाज सव चालो सखी, फेर वंघावरा विश्याँ ॥ केसरिया पिव

— भृग-नेत्र वाला नायक चम्पा से विवाह करने जा रहा है। लाल ताम्बूल का रंग उसके श्रधरों पर है। श्रपने इष्ट मित्रों के साथ वह ऐसा जोभित होता है मानों किसी माला की मिएा हो। रसीलेराज, योवन की तन्द्रा में मदमस्त सुख-समाज से घिरा हुशा है। चलो सखी, उसके सिर पर थाज फिर केसरिया पाग बाँधें।

राजा की ग्रत्यन्त विलास-प्रियता श्रीर राज-कार्य के प्रति उपेक्षा का लाभ उठा-कर उनके राज्य-कर्मचारियों ने श्रनेक षड्यन्त्र रचकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि राजा को सिहासन-च्युत होना पड़ा, राजनीति की जिंदलताश्रों को श्रपने जीवन के ग्रानन्द ग्रीर विलास-प्रियता के साथ-साथ समन्वित न कर सकने के कारण उन्होंने युवराज को राज्य का भार सौंप दिया। योग्य राजा के योग्य पुत्र होने के नाते कुँवर भी राज्य-कर्मचारियों की चाद्रक्तियों से प्रभावित होकर, उनके परामशं के श्रनुसार ग्रपने पिता को मरवाने का षड्यन्त्र करने लगे, पर स्वयं दुर्व्यसनों के भाजन हो पिता से पहले ही स्वर्ग सिधार गये। यह स्वाभाविक था कि उपेक्षित पत्नीत्व, मातृत्व में सफलता पाने का प्रयास करता, हरिजी रानी निरन्तर ग्रपने पुत्र का साथ वे रही थीं, ग्रतः उन्हें भी इसके लिए राजा का कोपभाजन होना पड़ा। इस प्रकार एक प्रतिभा, केवल नारी होने के कारण, पित श्रीर पुत्र को माध्यम बना श्रपनी महत्त्वाकांक्षाश्रों की पूर्ति का स्वप्न देखते-देखते लुष्त हो गई। ज्ञयन-कक्ष की एक कोठरी में बन्द, श्रपने श्रहं की रक्षा करती, भुख ग्रीर प्यास से तड़पकर, उसने रोष से प्राण त्याग दिये।

रानी चावड़ी द्वारा रिचत काव्य में कल्पना, अनुभूति तथा कला तीनों ही तस्वों का थोड़ा-बहुत समावेश है। पहले उद्धृत बोनों ही पदों में माधुर्य और कल्पना है। मंगल-गीत में अपने पित के वर-वेश धारण करने पर उनकी हार्विक अनुभूतियां अपने आप कूट निकलती हैं। हृदय में समाई हुई टीस उनके बहुत प्रयास करने पर भी छिप नहीं सकी। यौवन की तन्द्रालस्य में मदमस्त रसीलेराज के विवाह के अवसर पर, हृदय पर पाषाण रलकर, आनन्द के गीत गाये, पर उनके हृदय की छिपी भावना इस पंक्ति में कूट ही पड़ी—

## फेर बँघावरा चालो सखी। पिव केसरिया बरिगयाँ।।

विवाह के उल्लासमय वातावरण में वर के वेश और सौन्दर्य की गाथा गाते-गाते जो व्यंग्यानुभूति भ्रापते आप व्यक्त हो गई है वही काव्य की सफलता है। विवशता की पराकाष्ठा पर आई हुई मुस्कान के समान यह वाक्य हृदय में चुभ जाता है—वलो, फिर प्रिय के सिर पर केसरिया पान बाँधें। गीतों की भाषा प्रसंगानुकूल पुन्दर तथा प्रवाह-युक्त है। साधारण भाषा में सरल भावों का व्यक्तीकरण कल्पना के सुक्ष्म पुट के साथ काफ़ी श्रव्छा बन पड़ा है। सरलता के कारण भाषा श्रृंगारहीन नहीं जान

पड़ती, बिल्क सरल वाक्य-विन्यास में छिपी हुई विवय्यता मर्म-स्थल पर ग्राधात करती है। मार्नासह के रिसक व्यवितत्व से ही उन्हें रस की प्राप्ति हुई। उन्हों की छत्र छाया में ग्रपनी भावनाग्रों को अभिव्यक्त कर ग्रानव प्राप्त किया। ग्रात्माभिव्यक्ति की यथेष्ट शक्ति का ग्राभास उनके गीतों में मिलता है, तथा उनके गीतों को पढ़कर एक रिसक, विलास-भरी, मुखर सुहांगिन की भावनाएँ ग्रोर उपेक्षिता की विवशता साकार हो जाती है।

हिन्दी के विस्तृत तथा विश्वाल डिंगल काव्य के शौर्य ग्रीर माध्यं की गरिमा तथा सौष्ठव की तुलना में इन चारिए।यों की दो-चार पंक्तियों का मूल्य शून्य से बहुत ग्रधिक नहीं है। पर विशालता की गरिमा में क्षुद्र की पूर्ण उनेक्षा ग्रसम्भव है। विभिन्न कंटकाकीर्ण परिस्थितियों से उलक्षते हुए व्यक्तिस्व का यह ग्रवशेष उसके ग्रस्तित्व का महत्त्व प्रमाणित करने के लिए पर्यान्त है।

#### चौथा ग्रध्याय

# निगु ण धारा की कविषत्रियाँ

राजपूत इतिहास के पृष्ठों पर वैधनस्य की छाया देख जब विदेशी यवन शासक श्रपने लोलप नेत्रों से भारतीय वैभव और ऐइवर्य की ग्रोर देख रहे थे, साधारण-से-साधारण बात पर तलवार उठाने का श्रोज श्रीर साहस रखने वाले राजपूत एक संगठन के अभाव के कारण अपने वीरत्व और शीर्य के होते हुए भी एक के बाद दूसरी पराजय से ग्राकान्त हो रहे थे, ग्रौर ययन ग्रपनी महत्वाकांक्षाग्रों की पूर्ति में श्राज्ञातीत सफलता पा एक के बाद दूसरी विजय के स्वप्त देख रहे थे। भारतीय गौरव की अनेक शक्तियाँ अलग-अलग अस्तित्व लेकर छिन्त-भिन्न हो गई। शक्ति के संगठन के ग्रभाव ने स्वर्ण और रत्नों से कीड़ा करने वालों को भिक्ष बना विया। इस वैमनस्य श्रीर महत्त्वाकांक्षा में स्त्री एक प्रधान काररण बनकर श्राई। भारत के सहान् भाग्य निर्माताग्रों की सफल नीति ने वैभव श्रीर ऐइवर्य के जो उपकरण एक-त्रित किये थे; मौर्य, गुप्त श्रीर वर्धनों की सफल राजनीति ने जिस वातावरम्। की सुष्टि की थी उसमें भोग-विलास ग्रीर ग्रानन्द प्रधान था। काम की तृष्ति जीवन की सफलता की कसौटी थी, इन्हीं भावनाओं से प्रेरएग पा श्रृंगार के ग्रंथों की रचना हुई। जीवन में प्रेम की प्रधानता के कारए। साहित्य में भी शृंगार की अभिन्यक्ति ही प्रधान रही। ऐसे वातावरए। के बाद राजपुतों के लिए स्वाभाविक था कि वे श्रपने वीरत्व में भंगार की प्रेरणा को प्रधानता देते । प्राचीन काल की नारी, अपनी परिस्थितियों से उलभती. नये विधानों में जकड़ती, छटपटाती, ग्रव इस ग्रवस्था को पहुँच चकी थी जहाँ इन सोने की जंजीरों में ही उसे अपना जीवन सार्थक दिखाई देता था। वैधानिक और सामाजिक बन्धन उसने धर्म ग्रीर मर्यादा के चमकीले ग्रावरण में ग्रपने ग्राप लिपदा रखे थे। उसके लिए पुरुष को प्रानन्द की सामग्री बनने के ग्रातिरिक्त भ्रौर इसरा कार्य शेष नहीं रह गया था, केवल एक रूप में उसका ग्रस्तित्व शेष था, जो था उसका कामिनी रूप। यह कामिनी पुरुषों के जीवन में भंभा बनकर श्राई। राज्य ग्रीर यज-प्राप्ति के हेतु किये गये युद्धों का वैद्यस्य नारी-ग्रपहरण के लिए किये गये युद्धों से बहुत पीछे रह गया। संयोगिता की कहानी राजपुत इतिहास के पृथ्वों पर म्रंकित एक ही कहानी नहीं है, कन्या-ग्रपहरण एक साधारण-सी बात हो गई थी। यद्यपि अपने इस रूप के लिए नारी स्वयं उत्तरवायी नहीं थी। पुरुष ने जो कुछ किया, . वह कहाँ तक नारी की ग्रोर देखकर किया ग्रीर कहाँ तक स्वयं ग्रापनी ग्रसंयत उच्छं- खल प्रवृत्ति की ग्रोर देखकर; इस प्रश्न की प्रतिध्वित विना उत्तर के गूंजकर लौट श्राती है। पर यह सत्य है कि समाज श्रोर राजनीति नारी के प्रति लोलुप दृष्टिकोग् के कारण विचित्र-से हो रहे थे। भारतीय इतिहास के प्राचीनतम पृथ्ठों में दृष्टिगत नारी के रूप श्रीर शक्ति का श्रालोक क्षीण होते-होते मध्य पृथ्ठों पर श्राकर पूर्णतया लुप्त हो गया। राजस्थान के जौहर की श्राग भी क्षीण होती जा रही थी, हिन्दी के जिस युग में निर्मुण काव्य-रचना ग्रारम्भ हुई, नारी की स्थिति गम्भीरतर होती जा रही थी।

राजनीतिक स्थिति—पन्द्रहवीं शताब्दी के ग्रारम्भ में हिन्दी काक्य में निर्मुरा धारा का प्रादुर्भाव हुग्रा। श्रनेक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कारणों के संयोग से इस ग्राध्यात्मिक ग्रान्दोलन को प्रेरणा मिली। तत्कालीन राजनीति की ग्रद्यवस्था से भी इस ग्रान्दोलन का विकास हुग्रा। मुसलमानी विजयों के द्वारा दो विभिन्न संस्कृतियों तथा दो ग्रसम शक्तियों का पारस्परिक सम्पर्क हुग्रा। फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ग्रनेक प्रतिक्रियायें हुईं। यद्यपि बलात् धर्म-परिवर्तन कुरान के सिद्धान्तों के विकद्ध था, पर इस्लाम के प्रचार में तलवार का प्रचुर सहयोग रहा। ग्रद्यों तथा उनके पद्यचिह्नों का ग्रनुसरण करने वाले दूसरे मुसलमान ग्राक्रमणकारियों के साथ मृत्यु की विभीषिका, विनाश, बलात्कार इत्यादि साथ-साथ चलते थे। हिन्दुग्रों ने ग्रपनी सामर्थ्यानुसार उनका सामना किया। पर ग्रनेक विषम परिस्थितियों ने उनकी पराजय निविचत कर दी।

युद्ध-भूमि में मारे गये सैनिकों के श्रितिरिक्त प्रत्येक मुसलमान विजेता के हत्या-काण्ड में सहस्रों मारे जाते थे तथा लाखों बन्दी कर लिये जाते थे। शिक्षा तथा संस्कृति के केन्द्र तक ग्ररिक्षत रहते थे। भारत में स्थायी रूप से वस् जाने तथा साम्राज्य-स्थापन के पश्चात् भी मुसलमानों ने हिन्दु मंगे के जीवन को प्रायः ग्रसम्भव बना देने की रीति का त्याग नहीं किया। हिन्दू प्रजा को मुसलमान शासक की पीड़न-नीति से छुटकारा नहीं था, जनके व्यथित जीवन का उपयोग केवल कर चुकाने वाली इकाइयों के रूप में ही शेष रह गया था। शासकों की मर्यादा की रक्षा के नाम पर हिन्दु मों के लिए ग्रश्वारोहण, शस्त्र-धारण, सुन्दर वस्त्र-धारण, ताम्बूल-पान इत्यादि ग्रपराध माने जाते थे। हिन्दु मों की दशा इतनी बयनीय थी कि जनको स्त्रियों को मुसलमानों के घर में किराये पर कार्य करने के लिए जाना पड़ता था।

विषय-निर्वाह के लिए निर्गुगा काव्यधारा के उद्भव काल की राजनीतिक विषमताश्रों का स्त्रियों के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा, उस पर एक दृष्टि डालना आव-इयक है। युद्ध में जय-पराजय के निर्णय के पदचात् विजित जाति की स्त्रियों की श्रकत्पनीय दुर्वशा होती है। विदेशियों के युद्धों में ही नहीं अपितु राज्यों के पारस्परिक भगड़ों के फलस्वरूप भी स्त्रियां विजयी राज्य के प्रासावों की जोभा बढ़ाने लगी थीं। तातारों तथा मुगलों के ग्राक्रमण की भयावहता में तत्कालीन नारी का करण चीत्कार कल्पना के कर्ण-कृहरों में छा जाता है। सैनिक जीवन का ग्रनुज्ञासन उच्छू खलता प्रदर्शन का पूर्ण श्रवसर पाकर ग्रपनी सम्पूर्ण विभीषिका के साथ जीवन पर छा जाता है। उस समय नारी तथा कन्या-ग्रपहरण द्वारा सैनिकों की चिर-तृष्वित कामनाग्रों की ग्रिभिव्यक्ति का साधन प्राप्त होता था। ग्रराजकतापूर्ण तथा उच्छू खल राजनीति तथा ज्ञासन से स्त्रियों की रक्षा के लिए ग्रांद उनके जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए ग्रांद उपक था कि उसे घर की दीवारों में बन्दी बनाकर रखा जाता, इस प्रकार राजनीतिक परिस्थितियाँ नारी के जीवन-क्षेत्र को संकुचित बनाने में प्रधान कारण बनीं।

सामाजिक स्थिति—भारत की सामाजिक व्यवस्था की विषमताश्रों में भी स्त्री के प्रति उपेक्षा का कारण निहित दिखाई देता है। ग्रनेक विचित्र तर्की द्वारा बाल-विवाह का प्रतिपादन किया गया। भारतीयों के भाग्य-नियामकों ने धर्म के नाम पर बारह वर्ष से श्रधिक ग्रायु की कन्या का विवाह शास्त्र-विरुद्ध कर दिया। कुछ इति-हासकार इस विषाक्त प्रथा का मूल यवनों का ग्राक्रमण बतलाते हैं। यवन धर्म-युद्ध में विश्वास न करने के कारण लूटमार श्रीर स्त्रियों का ग्रपहरण करने में बिलकुल नहीं हिचकिचाते थे। इसीलिए छोटी ग्रायु में कन्याओं का विवाह शास्त्रविहित बना दिया गया, पर ग्राक्रमणकारियों के लिए विवाहित ग्रीर ग्रविवाहित कन्याओं में कोई श्रिषक श्रन्तर का कारण नहीं दिखाई देता तथा इस विषाक्त प्रथा का ग्रंकुर पौष्ष की चरम ग्रीर हेय स्वार्थवृत्ति में ही फूटता हुआ बृद्धिगोचर होता है।

कन्या को समाज और राष्ट्र के लिए भार बना देने का दूसरा उत्तरदायित्व सती-प्रया पर है। राजस्थान के जोहर का यह विकृत रूप उसके इतिहास में एक ऐसी गहरी कालिमा है कि मर्यादा और त्याग की चाहे जितनी गहरी सफ़ेदी हम उस पर पोतना चाहें उसका धड़वा मिट नहीं सकता। एक पुरुष की मृत्यु के साथ उसकी स्त्रियों का जीवित जल जाना नहीं श्रपितु जला दिया जाना यह व्यक्त करता है कि संसार में नारी उपभोग की श्रधिकारिणी नहीं, सामग्री बनकर श्राई थी। जिस सामग्री का कोई मृत्य नहीं, जो पत्नी बनकर किसी का श्रमुरंजन करने और मां बनकर किसी का पालन करने की क्षमता नहीं रखती, उसके जीवन का मृत्य क्या है ? उसे जलाकर राख कर डालना ही उचित समभा गया। हिन्दू धर्म के रक्षकों ने दूसरे देशों के सामने भारतीय स्त्रियों के त्याग श्रीर बिलतान का विद्योरा पीटते हुए इस प्रथा को न्यायोचित बतलाया, पर हँसते-हँगते र्नात के त्या के ताथ जल जाने वाली स्त्रियों के मानसिक बल का भेद, बाह के गहले पिलाये गये धतुरे श्रीर भंग, खोल देते हैं। मद में चूर कभी हँसती, कभी रोती, श्रर्ध-चेतन नारी सोलह श्रुंगार से सजी, ढोल श्रीर श्रन्य वालों के

रव के बीच चिता में प्रवेश करती थी। करण चीत्कारों को वादनों के तुमृत नाद में छिपा दिया जाता था। दृश्य की वीभत्सता को छिपाने के लिए राल इत्यादि धु गाँ देने वाली बस्तुएँ डाल दी जाती थीं। इस प्रकार संसार में साथ देने वाली सहर्धामणी को पुरुष बलात् स्वर्ग में भी लेजाकर वहाँ उससे श्रपनी सेवा स्वीकार कराता। स्थिति का यह वीभत्सता और भयंकरता उस युग की विवश नारी का इतिहास कहने के लिए यथेष्ट है।

दुस्साध्य वस्तुग्रों का मूल्य ग्रधिक होता है। समाज ग्रोर राष्ट्र में उपयोगिता की दृष्टि से मूल्यहीन होने के साथ-साथ, नारी के मूल्यांकन में कमी का बड़ा कारण उसकी सुलभता रही है। ग्राचार के बन्धन पुरुष के लिए नहीं के बराबर थे, अनुरंजन की सामग्री नारी के पत्नी-रूप तक ही नहीं सीमित थी। पत्नी-रूप में भी बहु विवाह प्रथा ने स्त्रियों का पक्ष बिलकुल हत्का कर दिया था। इस प्रकार शारीरिक बल ने मानसिक बल पर विजय पाकर इतिहास के ग्रारम्भ में जिस पीड़न का प्रथम ग्रध्याय श्रारम्भ किया था, वह मध्यकाल में इस सीमा पर पहुँच गया था।

धार्मिक स्थिति-एक श्रोर वैधानिक श्रीर सामाजिक क्षेत्र में निरीह श्रीर मुक ं नारियों के साथ यह न्याय हो रहे थे, राजनीति में पुरुष की उच्छ लल पिपासा के कारल उसके नाम पर युद्ध हो रहे थे श्रीर दूसरी श्रीर इन सभी भौतिक क्षेत्रों से जनता की वित्यों को हटाकर श्राध्यात्मिकता की श्रोर भुकाने का प्रयास किया जा रहा था। नारी का मत्य जड़ पदार्थों से किसी भी प्रकार ग्रथिक न रह गया था। ऐसे युग में जनता के नैराह्यमय संघर्ष को जीवन की सफलता श्रीर सार्थकता में परिशात करने का आध्या-त्मिक ग्राइवासन दिया गया । संघर्ष में नारी सबसे बड़ी ग्राकर्षण थी । ग्रतः उसकी भत्सीना भ्रोर उपेक्षा के बिना पुरुष की उच्छ खल प्रवृत्ति को बाँध सकना ग्रसम्भव था। मसलमानों के प्राक्रमण से प्रधिक भयावह उनका हिन्दुओं के प्रति व्यवहार था। मसल-मान अपने अभृत्व के मद में और हिन्दू अपनी अरक्षित अवस्था के भय से एक इसरे के निकट भाने में ग्रसमर्थ थे। यद्यपि स्थिति की विषमता चरम सीमा पर थी, पर दोनों ही मत के कुछ विशिष्ट जन एक मिलनसूत्र की आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे ग्रोर भौतिकता के नैराध्य को श्राध्यात्मिक सफलता में परिवर्तित करना चाहते थे। सुफ़ी फ़क़ीरों का इस क्षेत्र में प्रयास सराहनीय है। उन्होंने जनता के ग्रन्तस्तल के उस भाग को स्पर्श करने की चेण्टा की जो दोनों में ही सामान्य थे। नारी का जो बाधक चित्र उन्होंने खींचा उसमें उसके कामिनी रूप की ही प्रधानता थी। यह सत्य है कि उस युग में नारी का वही रूप जेल रह गया था और मंत कवियों के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह नारी की भत्तीना करते । तिनृत्ति के लिए काप का निरोध श्रावश्यक था, श्रीर उस निरोध के लिए नाणी के प्रति उपेक्षा और विमुखता भी श्रनिवार्य

थी। इस प्रकार नारी रूपी विकार की अनिवार्यता पर भी कुठाराद्यात आरम्भ हो गया। अभी तक वह एक अनिवार्य विकार, युद्ध की प्रेरगा और महत्त्वाकांक्षा की सामग्री प्रदान करने वाली थी; पर संत कवियों ने पूर्ग रूप से उसका विरोध और खंडन आरम्भ कर दिया। यह एक दयनीय प्रसंग है कि उन्होंने नारी के रितभाव को ही देखा और उसके आध्यात्मिक महत्त्व की श्रीर से अपने नेत्र बन्द रखे। कबीर ने कामिनी को विरोधी तत्त्व घोषित करते हुए कहा—

एक कनक श्रौर कामिनी हुर्गम घाटी दोय।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

सथा

नारी की भाई परे, ग्रंथा होत भुजंग। बूसरे संतों ने भी उसी स्वर में स्वर मिलाया—

प्रसी बरस की नारिहू, पलटून पितयाय। जियत निकोवे तस्व को, मुखे नरक ले जाय।।

नारी के दूसरे शंगों को छोड़ केवल इसको ही ध्यान में रख घृगा, भत्संना स्त्रीर उपेक्षा के सभी सम्भव शब्दों द्वारा जनता के मस्तिष्क में नारी के प्रति उपेक्षा की भावना भरी गई। नारी की यह विकृति यद्यपि घृगा श्रौर पीड़ा उत्पन्न करती है परन्तु निर्गुग मत में दीक्षित नारियों की वागी हमें मुस्कराने का श्रवसर भी देती है। उन संतों में इन स्त्रियों की उपस्थित ही उनकी भत्संना को चुनौती देती है। काव्य की इस घारा में स्त्रियों की वागी तथा ज्ञानात्मक विवेचनायें मानों ग्रपने गुरुश्रों का ध्यान इस श्रोर श्राक्षित करती प्रतीत होती हैं कि नारी में केवल श्राक्ष्यण ही नहीं है।

उमा—यद्यपि निर्गुरा काव्य, जो युग की व्यथित ग्रीर पीड़ित चेतना को संघर्ष से पनायन ग्रीर सूक्ष्म में ग्राश्रय पाने का संदेश दे रहा था, संघर्षमूलक स्त्रियों के प्रति कोई सहानुभूति रखने में ग्रसमर्थ था, पर भावना की इस धारा में नारियों का ग्रभाव नहीं है । उमा भी किसी संत को गुरु बनाकर उनसे सतगुरु का भेव जानने की जिज्ञामु कोई शिष्ट्या प्रतीत होती है । नागरी-प्रचारिग्गी सभा की ग्रप्रकाशित खोज-रिपोर्ट में उनका उल्लेख है, तथा उनके पव वहाँ के संग्रहालय में एक हस्तिनिखत ग्रंथ में संकलित हैं । यद्यपि उनके रचनाकाल के विषय में कोई विशेष संकत नहीं मिलता, पर पदों में विग्ति निराकार बहा की विवेचना तथा सुफ़ीमत के ग्राभास से यही जात होता है कि इन पदों की लेखिका का जीवन-काल वही होगा जब भारत की जनता की प्रवृत्तियों का भुकाव विशेषकर योग ग्रीर ज्ञान की ग्रीर हो रहा था । इनके पदों में ग्राये हुए सतगुरु ग्रीर सैर्या न तो राम ग्रीर कुरुग हैं ग्रीर न रीति-

काल के नायक । इन घाराओं के विशेष उत्थान-काल में स्त्री के सीमित जीवन के लिए यह असम्भव है कि यह किसी श्रप्रधान धारा का सहारा लेकर चले ।

उसा द्वारा रिवत पदी की भाषा की अपरिपयवता और ग्रामीएता के कारएा यद्यपि भावनाये स्पष्ट नहीं होतीं, पर उनमे अनुभूतियों की तीवता और भावों की प्रखरता की कभी नहीं है। आत्मा एक बार अपनी वियोग-अवस्था की अनुभूति प्राप्त कर लेने पर किस प्रकार अपना अस्तित्व सतगुरु के अस्तित्व में लीन कर देने की व्याकुल हो उठती है। सतगुरु का सैन पाकर वह विवज्ञ हो व्याकुल-सी पुकार उठती है—

सहेल्या है भारो बहुत सुधारो, सतगुरु सेन मिलायो । राम तमारा नाभ में को रैग्ग-दिवस तलकाय ॥ सतगुरु में लीन हो जाने की उनकी प्रवल इच्छा है—

सतगुरु में लय जाइया हो मिलिया पूरन बह्य माह।

उनके पदों से मालूम होता है कि उन्हें योग और ज्ञान से काफ़ी परिचय था। पंचतत्त्व से निर्मित शरीर रूपी उद्यान में उन्होंने प्रेम की पिचकारी और ज्ञान-गुलाल से जो फाग खिलवाया है, वह उनकी तीव अनुभूति और कल्पना दोनों का परिचय देती है। राम शब्द का प्रयोग कबीर की भाति दशरथ के पुत्र के लिए नहीं, निर्मुण ब्रह्म के लिए ही किया है—

ऐसे फाग खेले राम राय।
सुरत सुहागरा सम्मुख ग्राय ॥
पंच तत को बन्यो है बाग।
जामें सामन्त सहेली रमत फाग॥
जहाँ राम भरोखे बैठे ग्राय।
प्रेम पसारी प्यारी लगाय॥
जहाँ सब जनन को बन्यो है, ज्ञान-गुलाल लियो हाथ।
केसर गारो जाय॥

ऐसा फाग खेलने की उनकी कामना है। उनमें सन्तों का दम्भ नहीं, वह विनय ग्रौर प्रार्थना से उसी फाग की प्राप्ति चाहती हैं जो सन्तों के जीवन में समाया हुन्ना है।

सतगृत जी फगवा बगसाव उमा की ग्ररवास सुनी।
एक दूसरे पद में भी वह हर प्रकार से ग्रपनी दीनता और तुच्छता प्रकट करती है
जहाँ वह हृदय में वास करने वाले बहा के सूक्ष्म रूप पर विद्वास करती है वहाँ ग्रधमउधारन विरद वाले ईइंबर भी उनके श्रविञ्वास के पात्र नहीं हैं। उनके सैयाँ ग्रीर
स्व मी का हृदय करुए। श्रीर दया से द्रवित हो जाने वाला है। उनका उपास्य देव न

तो श्ररूप ब्रह्म है श्रीर न साकार श्रवतार।

साधना भी उनकी किसी विशिष्ट मार्ग का श्रवलम्ब लेकर नहीं चलती। एक श्रोर सुरत श्रीर शब्द उनकी साधना के श्राधार है, पर दूसरी श्रोर केवल एक मुक्त श्राराधक-सी प्रतीत होती है। सभी को तारने वाले व्यक्तित्व को सम्बोधित करते हुए वह कहती हैं—

सैयाँ हो मेरी सब ही न बीरी हों गुनो ।
करिए। तन्द सामी प्ररच सुनो ।।
कामी, कपटी, कोधी मन बसु लालच में प्रति लीन !
प्रथम उधारन विरद तुम्हारो सो क्यों होवेगा दीन ?
जो तुम तारी सन्तन का हो मेरी समारत नाहि।
ग्रथम उधारन नाम सुना हो, खुसी रहुँ मन माँह।

ऐसा ज्ञात होता है कि ज्ञान-मार्ग की विषम कठिनाइयों के साथ प्रपने हृदय की नारी-मुलभ सरलता का ठीक समन्वय न कर सकने के कारण ही उन्होंने ग्रमूर्ल ब्रह्म श्रीर साकार राम का तादात्म्य कर दिया है।

उनको भाषा पर राजस्थानी का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है। तत्सम भ्रौर तद्भव शब्दों के साथ पद-विन्यास भ्रौर कियापदों में देश-भाषा के रूप मिलते हैं। न तो इन पदों में छन्दों का भ्रायोजन है भ्रौर न भाषा का परिष्कार।

भाषा के ज्ञान का ग्रभाव उन्हें था, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तत्सम ग्रीर तद्भव शब्दों के प्रयोगों का बाहुल्य है, पर काव्य के दूसरे उपकरणों के ग्रभाव तथा दोष खटकते हैं, पदों की विभिन्न पंक्तियों में मात्राग्रों की संस्था की विषमता खटकती हैं। पर उनके पदों में काव्य-सोन्दर्य के उपकरणा खोजने का प्रयास करना उनके साथ ग्रन्याय करना है। कला को ही साध्य समभक्तर साधना के प्रयास में उन्हें ग्रसफल घोषित कर देना उचित नहीं है। साध्य तो उनकी ग्रनुभूतियों का विग्दर्शन है ग्रीर उसमें उन्हें यदि ग्रधिक सफल नहीं तो ग्रसफल भी नहीं कहा जा सकता।

मुक्तावाई—इनका उल्लेख मिश्रबन्धु विनोद में मिलता है। लेकिन वह संक्षिप्त वर्गन मुक्ता जी के काव्य की कसीटी वनने की क्षमता नहीं रखता। महा-राष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त ज्ञानेश्वर उनके भाई थे। उन्हीं के संसर्ग से उन्हें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया था। उनकी भाषा श्रीर शैली पर महाराष्ट्र की छाप है। वह श्रपने सब भाइयों से छोटी थीं। भाइयों के साथ सात्विक वातावरण में पलकर वह बड़ी हुई। जहां उनकी धार्मिक प्रवृत्तियों ने ज्ञानेश्वर जी का मार्ग श्रवृत्तरण किया, उन्हीं के संसर्ग से उनकी काव्य-प्रतिभा भी कुछ चमकी, पर प्रतिभा प्रस्कृदित होकर बढ़ने भी न पाई थी कि कुमारावस्था में ही उनका देहान्त हो गया।

इनके पदों में ईडवर का निर्गुण रूप ही प्रधान है। केवल यही नहीं वरन् हठयोग के कुछ सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण का भी प्रयत्न इन रचनाओं में दिखाई देता है। 'अमर-गुफा' सहस्र दल इत्यादि के संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं। इनके हारा रचित कुछ थोड़े ही से पद उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त सत्संग पर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया है। साधु के दर्शन से उनका मन अपने आप मुख्ध हो जाता है—

जहाँ तहाँ साधु दसवा ग्रापहि ग्राप विकाना ।

वह योग और सत्संग का श्राश्रय लेकर ग्रागे बढ़ता है। ऐसी ग्रवस्था भी ग्राती है जब सतगुरु श्रौर साधक का ग्रस्तित्व भिन्त-भिन्न नहीं रह जाता बल्कि ससीम ग्रसीम में लय हो उसी में खो जाता है।

सद्गुरु चेले दोनों बरावर एक वसा भो भाई।

इस प्रकार के उपदेशात्मक पदों की रचना केवल अपने मत के प्रचार के लिए ही की गई होगी इसमें सन्देह नहीं है। योग-मार्ग में भावना की तीव्रता से अधिक तपस्या और साधना है, इसलिए इन पदों में भाव-लालित्य और सौन्दर्य की अपेक्षा उपदेश और शिक्षा ही अधिक है। दुर्भाग्य से मुक्ता जी के अधिक पद लोज में नहीं प्राप्त हो सके। केवल दो-चार पद मराठी के पुराने साहित्य के कुछ संकलनों में मिलते हैं। यद्यपि काव्य-गुगा की दृष्टि से इनकी रचनाओं का महत्त्व अधिक नहीं है, पर उस समय काव्य के क्षेत्र में स्त्रियों का निर्बल प्रयास बोलता हुआ-सा दिखाई देता है।

पार्वती—सेवादास की वागी नामक प्रनेक संतों की वाणियों के संग्रह में कुछ पद पार्वती जी की शब्दी के नाम से संकलित हैं। उनका जीवन तथा समय ग्रजात है। ग्रन्तःसाक्ष्य से केवल इतना ज्ञात होता है कि वह किसी निस्पृह ग्रौर काम को दग्ध कर देने वाले गुरु की शिष्या थीं—

निसप्रेही निहस्वादी कामदग्धी दिने दिने, तासु शिष्याँ देवी पार्वती।

हस्तित्वित्वत प्रति या उसकी रचना-काल की तिथि के विवरण के अभाव में प्रत्य बातों के विषय में अनुमान करना श्रसम्भव हैं। उनके पदों में आये हुए प्रसंग उन्हें किसी साधु की शिष्या प्रमाणित करते हैं। कई स्थलों पर उन्होंने इस बात का श्राभास विया है—

> क्क्स बंस गिरि कन्बर बास । निरधन कंथा रहे उदास ॥ शिष्या भोजन सहज में किए । ताकी सेवा पारवती करे॥

जीवन ग्रौर सांसारिक मोह से विराग ग्रौर विकर्षण की भावना से प्राय:

सभी पद श्रोत-प्रोत है, धन के प्रति निरपेक्षता, भौतिक सुख श्रोर ऐश्वर्य के प्रति उपेक्षा तथा गुरु की सेवा द्वारा मुक्ति की प्राप्ति उनके पदों का सार है। प्रायः सभी पदों में गुरु के महत्त्व को प्रधानता दी गई है। सांसारिकता से भोह श्रीर भौतिकता से प्रेम मनुष्य की सम नहीं श्रसम गति है, श्रीर यही वैवम्य उसे बार-बार श्रावागमन के चक स फँसा देती है—

उलटे पद्मन गगन समाई। ता कारशिंग ये सब मरि मरि जाई॥

शुष्क योग-मार्ग ही उनके गुरु की दीक्षा प्रतीत होती है। कहीं भी योग के साथ प्रेम का पुट नहीं दिखाई देता। केवल जगत् से विराग, यौवन की उपेक्षा ग्रीर कामिनी से विरिवत कर जो साधना से तपकर ग्रपने घट में नाद ग्रीर बिंदु का प्रकाश द्याप्त कर चुका है वही सार्थक पुरुष है। ग्रपने गुरु में इन्हीं सब विशेषताग्रों का ग्रारोपग् कर तथा ग्रपने को उनकी सेवा में लीन कर वह परोक्ष रूप से इसी मार्ग का प्रतिपादन करती हुई ज्ञात होती हैं—

धन जोवन की करेन भ्रास। चिस्त न राखें कामिनी पास।। नाद जिंदु जाके घट जरै। ताकी सेवा पारवती करै॥

कन्याधारी योगियों के नाद और विंदु की सराहना करते-करते वह नहीं थकतीं। पर एक स्थान पर स्पष्ट रूप से उन्होंने अवधूत वैरागियों पर अपनी अनास्था प्रकट की है। ऐसा ज्ञात होता है कि अवधूत शब्द का प्रयोग उन्होंने किसी विशेष पंथ के साधुओं के लिए किया है जिनमें समय के साथ कुछ अष्टाचार और पाखंड आ गया था। बहुत सम्भव है कि उनका यह आक्षेप नाथपंथी साधुओं पर हो जिनका वर्णन करते हुए वह लिखती हैं—

काक दृष्टि बको ध्यानी। बाल श्रवस्था भुवंगम श्रहारी॥ श्रवधूत सी वैरागी पारवती। है या सब भेषधारी॥

इनके काव्य में योग-वर्णन तथा गुरु-महिमा वर्णन के पद श्रधिक मिलते हैं। शुक्क योग ही इनके पवों का विषय है जिसमें न तो सूफीमत के प्रेम तत्व का पुट है, श्रीर न कोई दूसरी रागात्मक श्रनुभूतियों का जो हृदय को स्पर्श कर सकें।

सर्वसाधारण की दृष्टि से दूर एक वृहत् संग्रह के बीच में दबे हुए ये शब्द जिन पर न मालून स्त्री से सम्बन्धित होने के कारण श्रथवा श्राकार में छोटा होने के कारण स्त्रीलिंग का आरोपण किया गया है, बिलकुल उपेक्षणीय नहीं कहे जा सकते। यह यह अवस्था है जब कामिनी ही कामिनी के सम्पर्क का विरोध करते हुए नहीं हिच-किचाती थी; जब परिस्थितियों की विषयता में कहीं कोई विरली स्त्री ही अपनी प्रतिभा का कुछ-कुछ विकास कर सकती थी। पार्वती की रचनाएँ भी उस काल के इन्हीं अपवादों में से हैं।

सहजोबाई—सहजोबाई का जन्म सन् १७४३ के लगभग दिल्ली के एक प्रसिद्ध दूसर कुल के विशाक के यहाँ हुआ था। इनके पिता दिल्ली के प्रतिष्ठित व्यव-सा.ययों में से थे। प्रपने पिता, कुल तथा गुरु का परिचय उन्होंने स्वयं दिया है—

हरि प्रसाद की सुता, नाम हूं सहजो बाई। दूसर कुल में जन्म, सदा गुरु चरण सहाई।। चरणवास गुरुदेव, सेव मोहि श्रगम बसायो। जोग जुगृत सो दुर्लभ, सुलभ करि दृष्टि दिखायो॥

इनके लिखे हुए हस्तिविखित ग्रंथों की प्रतिविधियों का उल्लेख नागरी-प्रचारिशी सभा की खोज-रिपोर्ट में है। इसके श्रितिरिक्त उनकी रचनाश्रों का संग्रह 'सहज प्रकाश' के नाम से वेलवेडियर प्रेस इलाहाबाव से प्रकाशित हो चुका है। इस संग्रह में वह सब रचनाएँ सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख श्रालग-श्रालग ग्रंथों के नाम से खोज-रिपोर्ट में है। 'सहज प्रकाश' का उल्लेख श्री मोहनसिंह बीवान ने भी श्रवने पंजाबी साहित्य के इतिहास भे किया है।

सहजोबाई निर्मुण मत के चरणवासी सम्प्रदाय के प्रवर्तक चरणवास की विष्या थीं। चरणवास ग्रोर सहजो का एक संयुक्त हस्तिलिखत ग्रंथ पंजाब विश्व-विद्यालय के संग्रहालय में है। इसकी लिपि फ़ारसी है। ऐसा उत्लेख प्राप्त होता है कि यह ग्रंथ चरणवास के द्वारा मंगलवास को उपहार में विया गया था, जो सम्भवतः उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी थे। श्री निर्मल जी ने स्त्री किय की मुद्दी में उनका उल्लेख राजपूताना निवासी के रूप में किया है, पर प्रामाणिक सामग्री को देखने से ज्ञात होता है कि वह विल्ली-निवासिनी थीं। श्रपने गुरु चरणवास के साथ वह वहीं रहती थीं। चरणवास जी का मन्दिर अब तक विद्यमान है। इस ग्रंथ में संकलित सहजोवाई के पद बहुत सुन्दर हैं, जो उस गुग के स्वर में नारी की आवनाश्रों के समन्यय का ग्राभास देते हैं। चरणवासी सम्प्रदाय का यह श्रमूल्य ग्रंथ है। इतिहासकारों ने इस सम्प्रदाय की प्रेरणा कबीर मत को माना है, पर विल्ली-निवासी विण्यों का सम्बन्ध स्थापन कवीरपंथियों की श्रयेक्षा नानकपंथियों के मान्य ग्रावित रायलना ते किया जा सकता है। इस हस्तिलिखत ग्रंथ के स्नारम्भ ग्रीर श्रन्त में चरणवास के नाम की मुद्रा ग्रंकित है। चरणवास के ग्रंथ 'कान सर्वोद्य', 'ब्रह्मसागर' तथा 'शब्द ग्रंथ' के वाद सहलोबाई के चरणवास के ग्रंथ 'कान सर्वोद्य', 'ब्रह्मसागर' तथा 'शब्द ग्रंथ' के वाद सहलोबाई के

पद संकितत हैं। इनकी संख्या चालीस है। हस्तिलिखित प्रति का हस्तलेख स्वयं चरण-दास द्वारा किया हुआ जान पड़ता है। श्री बड़श्चाल ने भी सहजोबाई श्रीर चरणदास को गुरु ग्रीर शिष्या माना है। उनके अनुसार सहजोबाई तथा दयाबाई दोनों ही उनकी चचेरी बहनें थीं। चरणदास के बावन शिष्यों ने ग्रतग-ग्रतग स्थानों पर इस मत की शाखाएँ खोल रखी थीं। सहजोबाई श्रीर दयाबाई भी उनकी शिष्याएँ थीं।

सहजो का लिखा हुन्ना 'सहज प्रकाश' नामक ग्रंथ प्राप्त है। 'सहज प्रकाश' के अन्तर्गत तीन विभिन्न जीर्षक हस्तिलिखत ग्रलग-श्रलग ग्रंथों के रूप में मिलते हैं। 'सहज प्रकाश' में सबको एक ही ग्रंथ के विभिन्न भागों के रूप में रख दिया है। जिन विषयों पर सहजो ने लिखा है वह ये हैं—

- १. सतगुरु महिमा
- २. गुरु महिमा
- ३. साधु महिमा

साध् लक्षरा

साध यचन

४. दशाएँ

जनम दशः वृद्ध श्रवस्था मृत्यु दशा काल मृत्यु श्रकाल मृत्यु

**L.** 2111

नाम श्रंग नन्हा महा उत्तम का श्रंग प्रेम का श्रंग जपना गायत्री का श्रंग सत वैराग जगत् मिथ्या का श्रंग नित्य-श्रनित्य साध्य मत का श्रंग निर्मुण-सगुरा संज्ञय निवारण

- ६. सोलह तिथ्य निर्णय
- ७. सात वार निर्णय
- प्त. मिश्रित पद

सत्गुरु महिमा—वोहे और चौपाई छन्दों में इस विषय पर लिखते हुए छन्होंने सर्वप्रथम श्री चरणदास के गुरु शुकदेव जी की स्तुति की है। निर्गुण मत के अनुसार सुरित की जागृति के लिए उसके अभ्यास की भी श्रावश्यकता होती है जिसके हेतु ऐसा निर्देशक श्रावश्यक होता है जो उसे श्रभीष्ट उपकरणों से सतत सहा-यता करता रहे। साधक की साधना को प्रत्येक श्राध्यात्मिक श्रनुभूति के पग-पग पर मार्ग निर्देशक की श्रावश्यकता होती है, साधक को मार्ग पर श्राने वाली कठिनाइयों के प्रति सावधान करना तथा पतनोन्मुख न होने देना गुरु का कर्त्तच्य है। उसका सम्बल प्राप्त कर साधक श्रागे बढ़ता है, सहजोबाई ने ग्रन्य निर्गुणपंथियों की भाँति ही सतगुरु-वन्दना की है, जिसमें साधना के मार्ग में गुरु की महिमा प्रदिश्तत की है—

निर्मल ग्रानन्द देत हो, ब्रह्म रूप करि लेत । जीव रूप की ग्रापदा, न्याधा सब हरि लेत ॥ शुकदेव जी के शिष्य चरणदास की महिमा-वर्णन तथा प्रशस्ति के बाद उन्होंन गुरु के विषय में विवेचना करते हुए उन्हें चार श्रेणियों में बाँटा है—

> गुरु हैं चार प्रकार के, अपने अपने अंग। गुरु पारष दीपक गुरु, मलयगिरि गुरु भूंग।।

—गुरु पारस हैं जो शिष्य की लौह भावनाश्रों का स्पर्श कर उन्हें कंचन बना देता है। मलयगिरि के समान ग्रपने सौरभ से शिष्य रूपी पलाश को भी चन्दन के समान ग्रुर-भित कर देता है। ज्योतिहीन शिष्य को समस्त ज्योति प्रदान कर उसके हृदय में ज्योत्सना का-सा आलोक प्रसारित कर देता है। गुरु के सामने साधक कीट के समान निम्न ग्रस्तित्व लेकर आते हैं, पर गुरु उनकी लघुता को गरिमा में परिवर्तित कर ग्रपने ही समकक्ष बना लेता है।

गुरु की इन विशेषताश्रों के वर्णन के पश्चात् कबीर के 'बिलिहारी गुरु श्रापने गोबिन्द दियो बताय' स्वर में मिलता हुआ स्वर ध्वनित होता है—

> राम तज्रं पर गुरु न विसार । गुरु के सम हिर को न निहार ।। हिर ने पाँच चोर विधे साथा । गुरु ने नई छुड़ाइ श्रनाथा ।। हिर ने कर्म भर्म भरमायो । गुरु ने श्रातम रूप लखायो ।। हिर ने मोसूँ श्राप छिपायो । गुरु वीपक वेता ही विखायो ।। चरनदास पर तन-मन वारूँ । गुरु न तज्रं हिर को तज डारूँ ।।

इतनी स्पष्टता से हिर श्रीर गुरु की तुलना में गुरु की उच्चतर पर प्रदान करने पर भी उन्हें सन्तोष नहीं होता। गुरु की गरिमा श्रीर विशालता के वर्शन की सामर्थ्य सृष्टि के विशालतम श्रीर गुरुतम उपकरशों में भी नहीं है। गरिमा की पराकाष्ठा का एक जिल्ला देखिये—

सरा वरवत स्याही करूँ, घोलूँ समन्दर जाय। धरती का कामद करूँ, गुरु श्रस्तुति न समाय।। गुरु मार्ग का वर्णन कन्ते हुए जो शब्द उन्होंने लिखे हैं, इस मत के विशेष ग्रीर प्रधान प्रचारकों के शब्दों के समान ही दृढ़ धीर शक्तिशाली है—

गुर के प्रेस पंथ सिर दीजे। ग्रामा पीछा क्यहुँ न कीज।।
गुर के पंथ पैज का पूरा। गुर के पंथ चले सो लूरा।।
गुर के पंथ चले सो जोघा। गुर के पंथ चले सो बोधा।।
गुर के पंथ चले सतवादी। सहजो पानै नेह श्रनादी।।

— गुरु-प्रेम के पंथ पर झीय-दान देने में भी आमा-पीछा नहीं करना चाहिए। इस पंथ पर चलने बाला अपनी टेक का पूरा होने पर ही सफल हो सकता है। जो इस मार्ग को अपनाता है वहीं जूर है, कायरों में इतनी शक्ति नहीं कि वह इस मार्ग पर पग भी रख सकें।

संत मत में प्रचारित इस गुर-पूजा का क्षेत्र केवल भावना तक ही सीमित नहीं। गुरु-सेवा के इस रूप का परिचय सार बचन से लिए हुए निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट हो जायगा—

चरण दवाये पंखा फेरे। चक्की पीसे पानी भरे।।
मोरी धोचे भाड़ू को घोवे। खोव खुवाना मिट्टी लावे।।
हाथ धुला दातुन करवावे। काट पेड़ से दातुन लावे।।
बटना भरा ग्रसनान करावे। ग्रंग पोंछ घोती पहिनावे।।
धोती घोय ग्रंगोछा घोवे। कंघा वाल बनावे।।
वस्त्र पहनावे तिलक लगावे। करे रसोई भोग घरावे।।
जल ग्रंचवावे हुक्का भरे। पलंग विछाय चिनती करे।।
पीकदान ले पीक करावे। फिरसव पीक ग्राप पी जावे।।

उनकी मेहर मुक्त पावे। जो उनको परसन्न करावे॥ उनका खुश होना है भारी। सात पुरुष निज किरणा धारी॥

सहजोबाई की गुरु-सेवा का रूप यद्यपि इतना स्थूल नहीं है, पर गुरु के चरराों का उनकी दृष्टि में महात्म्य इन पंक्तियों में लक्षित होता है—

> श्रद्धसठ तीरथ गुरु चरन, परवी होत श्रवंड। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल श्रंड ब्रह्मंड।।

उनका विश्वास है कि गुरु के चराएों में आश्रय पाने पर ही गति और मुक्ति है अन्यया नहीं—

गुरु के चरन कवल चित राखूँ। ग्राठ सिद्धि नौ निधि सब नाखूँ॥
गुरु पग परसे ब्रह्म विचारै। गुरु पग परसे माया छाड़ै॥

गुरु पग परसे जोग जगन्ता। गुरु पग परसे जीवन मुक्ता।
गुरु पग परसे हरि पद पाने। रहै असर ह्वै गर्भन श्रावे॥
श्रपने गुरु के शब्दों को इतना महत्त्व देती है; उनको संजोकर रखना चाहती
है जैसे कृपण श्रपने धन को सम्हालकर रखता है—

गुरु वचन हियरे घरे, ज्यों किंपिए। के दाम । भूमि गड़े साथे दिये, सहजो लहे तो राम ॥

गुरु-महिमा का वर्रांन संत मत में स्थापित गुरुता की परिभाषा के अनुसार ही किया है। गुरु की महत्ता के सामने हिर की उपेक्षा करते वह कहीं नहीं हिच-किचाती, गुरु के अस्तित्व पर ही ईश्वर का आभास निर्भर है, इस बात की चुनौती-सी देती हुई वह कहती है—

परमेसर सूँ गुरु बड़े, गावत वेद पुरान। सहजो हरि के मुक्ति है, गुरु के घर भगवान।।

ग्रठारह पुराशा पढ़-पढ़कर ग्रथं करने से कोई लाभ नहीं है, गुरु की कृपा के विना इन सबका भेद पाना श्रसम्भव है श्रीर उसका प्रयास श्रम है, श्रान्ति है, गुरु के विना ज्ञान श्रीर पाण्डित्य का भी कोई मूल्य नहीं—

अध्टावश स्रोर चार पट, पढ़ि पढ़ि सर्थ कराहि। भेद न पाचे गुरु विना, सहजो सब भर्साहि॥

गुरं का प्रताप ग्रलोकिक है, जिस प्रकार सूरदास ने ग्रपने उपास्य के प्रति अद्धावेश में ग्राकर एक बार गाया था—

विहरो सुनै मूक पुनि बोले, रंक चलै सिर छत्र चढ़ाई।
उसी प्रकार सहजो ग्रपो गुरु की ग्रलौकिक प्रतिभा का गीत गाती हुई उनमें
ग्रसम्भव को सम्भव कर दिखाने की क्षमता रखने वाली सत्ता के रूप में चित्रित
करती है—

सहजो गुरु परताप सूँ, होय समुन्दर पार। वेद श्रथं गुँगा कहै, बानी कित इक बार ॥

जिसके सामने चींटी का म्राकार भी बड़ा है, सरसों से भी सुक्ष्म जिसकी गति है, ऐसे सुक्ष्म में स्थूल के मावरण को मिटा सुक्ष्म में सुक्ष्म को भिला देने की क्षमता सतगुरु में ही है और किसी में नहीं।

चिऊँटी जहाँ न चढ़ि सकें, सरसों ना ठहराय। सहजो कुँ वह देश में, सतगुरु दई बताय॥

ऐसे सतगुरु की महानता में श्रपने श्रस्तित्व को पूर्णतया सौंपकर ही शिष्य सुख ण सकता है— सहजो सिष ऐसा भला, जैसे साटी मोय । श्रापा सोंपि कुम्हार कूँ, जो कुछ होय सो होय ॥ श्रपने गुरु को पाफर ही श्रपने श्रापको गुरु के नाम पर मिटा दिया है— चरनदास के चरन पर, सहजो वारै प्रान । जगत ब्याध सूँ काढ़िकर, राख्यो पद निर्वान ॥

साधु महिमा—निर्गुण मत की साधना में सत्संग तथा ख्राध्यात्मिक वातावरण ख्राबव्यक ही नहीं ज्ञानवार्य माना गया है। सांसारिक जीवन की ग्राध्यिता तथा पीड़न से उद्भूत नैराव्य की प्रतिक्रिया से उत्पन्न ब्राध्यात्मिकता के विकास के लिए उसके अनुकूल वातावरण श्रावव्यक है। सुरति को चैतन्य ग्रीर जाग्रतावस्था में बनाये रखने के लिए उन व्यक्तियों से सम्पर्क ग्रावव्यक है, जिन्हें इस क्षेत्र में सफलता मिल चुकी है।

जिन्होंने सुरित की मन्द चिनगारी साधना द्वारा प्रज्वित ग्राम में पिर-वर्गित कर, उस स्थूल बन्धन को भरमीभूत कर दिया है, जो उसकी ग्रात्मा को श्वं खिलत किये हुए था, वही संत है। इनका सत्संग साधक के लिए ग्रनुकूल ग्राध्यात्मिक वातावरण के निर्माण में सहायक होता है, यही कारण है कि निर्मुण-पंथियों ने उन्हें ग्रीर उनके संसर्ग को बहुत बड़ा महात्म्य दिया है। इस मत के सभी प्रधान कवियों ने इस विषय पर बहुत-कुछ कहा है। कबीर ने तो एक स्थान पर साधु और साहब में कोई ग्रन्तर ही नहीं माना है—

साधु मिले साहब मिले, अन्तर रही न रेख ।

मनसा बाचा कर्मना, साधू साहब एक ।।

इसी प्रकार बादू की यह उक्ति साधु की महत्ता पर प्रकाश डालती है—

साधु मिले तब ऊपजे, हिरदे हिर का हेत ।

बादू संगति साधु की, कृपा करत तब देत ।।

सत्संग की आध्यात्मिकता के प्रभाव का वर्शन इन पंक्तियों में देखिये—

साधु मिले हिर ही मिले, मेरे मन परतीत ।

सहजो सरज ध्य ज्यों, जल पाले की रीति ।।

मिलनतम भ्रात्मा भी सत्संग से प्रभावित होकर उच्चतम श्रवस्था को प्राप्त हो सकती है, साधु की संगत निम्नतम को सर्वोत्कृष्ट में परिवर्तित कर देने की सामर्थ्य रखती है।

सहजो संगत साधु की, काग हंस ह्वं जाय। तिज के भच्छ ग्रभच्छ कूँ, मोती चुिंग चुिंग खाय।। साधु श्रीर सरसंग के ग्रतिरिक्त साधुश्रों के लक्षणों का वर्णन करते हुए भी उन्होंने बहुत-कुछ लिखा है। वास्तिवक साधु को पहचानना समस्या का सबसे प्रधान पहलू है, क्योंकि बाह्याडम्बरों के ब्राधार पर हो साधु की संज्ञा देना श्रसंगत है, इस कारण निर्मुणियों ने साधु ग्रीर श्रसाधुग्रों के विशेष लक्षण बताये हैं। साधु वह है जिसका मस्तिष्क संतुलित श्रीर स्वभाव विनय-सम्पन्न है, जो सांसारिक कामनाश्रों के प्रवाह में बह न सके, हैत भावना से रहित हो, प्रशंसा श्रीर निन्दा जिसके लिए समान हों तथा शारीरिक पीड़ा श्रीर वाह्य श्रपमान भी जिसकी सहनशीलता को विचलित न कर सके। इस निर्मुण मत् के इन मान्य सिद्धान्तों का प्रचार सहजोबाई ने भी किया है—

साधु सोह जो काया साधे। तिज्ञ ग्रालस ग्रौर वाद विवादे। छिमावन्त धीरज कूँ धारे। पाँची त्रस करि मनकूँ मारे। जत सत नख सिख सीतलताई। नम मन वचन सकल सुखदाई। निर्मुण ध्यानी ब्रह्म गियानी। मुख सूँ बोले श्रमृत बानी। समफ एकता भाव न दुजे। जिनके चरन सहजिया पूजे।

वीर्घ बुद्धि जिनकी महा, सील सदा ही नैन। चेतनता हिरवै बसे, सहओ सीतल बेन।। तन कूँ साधे ही रहे, चित कूँ राखें हाथ। सहजो मन कूँ यों गहै, चले न इन्द्रिन साथ।।

साधुश्रों के लक्षरण वर्णन के साथ-साथ दुष्ट लक्षरण भी हैं। दुष्टों के स्वभाव का श्रंग कितने चुटीले शब्दों में व्यक्त है—

> दुष्टन की महिमा कहूँ, सुनियो सन्त सुजान। ताना दे दे दृढ़ करें, भक्ति जोग ग्रह ज्ञान।।

द्शा वर्णन — इसमें मनुष्य-जीवन की चार अवस्थाओं का वर्णन है। मानव-जीवन के इतिहास का अररम ही पीड़न से होता है। जीवन के मूल में एक वेदना है जिसका अन्त मृत्यु के चिर वियोग में होता है। निर्मुण संतों ने जनता की मावना में जीवन की नैराध्यपूर्ण आदि और अन्त की वीभरतता और भयानकता की गम्भीर पृष्ठभूमि बनाने के पद्मात अपने मत के सिद्धान्तों के चित्र बनाने आरम्भ किये थे। सहजीवाई ने भी अपने गुरु की आज्ञा से इस प्रयास में योग दिया—

जन्म मरगा अब कहत हूँ, कहूँ अवस्था चार। चौरासी जमदण्ड को, भिन्न भिन्न विस्तार॥ चरगदास आज्ञा दई, सहजो परगट गाय। तासू पढ़ि सुचि जीव की, सकल बन्ध कटि जाय॥

इस कीर्षक के ग्रन्तर्गत पंक्तियां बहुत सजीव हैं। वृद्धावस्था श्रौर मरएगवस्था

के वीभत्स श्रीर कहरा रूपों के प्रवर्शन के साथ तहरागवस्था तथा बाल्यकाल के सुन्दर श्रीर उन्नायक शंगों की उपेक्षा कर केवल श्रवनायक श्रंभों पर ही प्रकाश डाला है। शैंशव का भोला श्राक्षंशा, योवन का भादक उल्लास निर्गुश मत के विकर्षक सिद्धान्तों तथा कठोर नियसों के भारशा उपेक्षा श्रीर घृशा के स्वर में रंगे गये हैं।

जीवन के मृत, उद्भव, विकास और अन्त, पीड़ा श्रीर वेदना से सिक्त है। वह पीड़ा उनके शब्दों में साकार हो, भावना में उस नैराश्य श्रीर विकर्षण को जन्म देने में सफल होती हैं जो उनके गुरु का उपवेश था, उनकी श्राशा थी। जन्म-दशा के ये यूणाजन्य चित्र किसके मन के उल्लास को अवसाद में न परिवर्तित कर देंगे—

पापी जीव गर्भ जब आवै। भवन ग्रंथेरो वहु दुःल पावै।। तल भूड़ी ऊपर को पाऊँ। भूख लगी और विष्ठा ठाऊँ॥ जठर अग्नि पटरस जहँ लागी। अधिक तपै जहँ पतित अभागी॥ खहूा मीठा माता खावै। लाग छुरी सी बहु दुःख पावै॥

इसी प्रकार योवन की शक्ति और शील में उन्हें जीवन के पतन के श्रंकुर दिखाई देते हैं—

तक्तापा भया सकल सरीरा। ग्रंथा भया बिसरि हरि हीरा।।
विषय वासना के सब माती। ग्रहं ग्रापदा के रंग राती।।
मूँछ मरोड़ श्रकड़ता डोले। काहूँ ते सुख सीठ न बोले।।
में बलवन्त सबन पर भारी। इन्य कमाऊँ नरन ग्रगारी।।
महा दुःखी सुख मान लियो है। मोह श्रमल श्रज्ञान पियो है।।
इन्यहीन भटकत फिरै, ज्यों सराय की स्वात।
भिड़कि दियो जेहि घर गयो, सहजो रह्यों न मान।।

युवावस्था ग्रीर वात्यकाल की परिएाति के ग्राधार पर उसे उपेक्षित ग्रीर घृिएत घोषित करने के पश्चात् जरा-मरएा का करुए ग्रीर वीभत्स ग्रामास देती हुई वह इस संसार की ग्रसारता सिद्ध करती है। वृद्धावस्था के एक चित्र का यथार्थ, सजीव पर बीभत्स ग्राभास देखिये—

लागी विरध अवस्था चौथी। सहजो आगे मौतहि मौती।। हाथ पैर सिर काँपन लागे। नैन भये बिनु जोति अभागे॥ सर्वन ते कुछ सुनियत नाहीं। दाँत डाढ़ नींह मुख के माहीं॥ ×
×

जिन कारण पिचया दिन राती । बात करै नींह कुटम्ब संगाती ॥
सुत पोते दुर्गन्ध घिनानै । टहल करै तब नाम चढ़ानै ॥
चरनदास गुरु कही विसेषी । हरि बिन यों जग जाता देखी ॥

इसी प्रकार मृत्यु का यह श्रसहा दृश्य अपनी भयावह वीभत्सता लिए मुँह फाड़े हुए दिखाई देता है—

> सहजो मृत्यु प्राइया, लेटा पाँव पसार। नैन फटे नाड़ी छुटी, सों ही रहा निहार॥

विविध श्रंगों से नाम से उन्होंने कई विषयों पर रचनाएँ की है। नाम का श्रंग इस जीर्षक के दोहों में ईक्टर के नाम का महात्म्य विश्वित है, ग्रन्य संतों की भाँति सहजो भी ग्रावागमन के चक्र से विलोड़ित इस संसार में सद्गुरु के नाम का ही ग्रावलम्बन पाती है।

सहजो भवतागर बहे, तिसिर वरस घनधोर। तामें नाम जहाज है, पार उतारे तीर।।

एक स्थल पर उन्होंने भिन्त को ईश्वर-प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन बताया है, इस प्रसंग में वह संत मत की अपेक्षा साकारोपासना के निकट प्रतीत होती हैं—

विना भिन्त थोथे सभी, जोग जज्ञ ग्राचार । राम नाम हिरदे धरो, सहजो यही विचार ॥ पर इस दोहे में ग्राये हुए भिन्त के उल्लेख का तात्पर्य प्रेम तथा राम का तात्पर्य निर्मुण गह्म से ही स्पष्ट है, दशरथ-पुत्र राम से नहीं।

इस ग्रंग पर लिखे हुए दोहे अंष्ठता ग्रौर गाम्भीयं की दृष्टि से पूर्ण सफल ग्रौर संत काव्यधारा के ग्रन्य किवयों की वागी के समकक्ष हैं। इस पीड़ा से भरे संसार में, सुख का एक ग्रालोक है; वह है राम का नाम—

जन्म मरन बन्धन कटै, टूटै जम की फाँस । राम नाम से सहजिया, होय नहीं जग हाँस ॥

उनके शब्दों में यद्यपि कत्रीर की गर्जन तथा कर्कश ताड़ना नहीं है, पर चुटीले व्यंग्यों का ग्रभाव नहीं है, उपहास ग्रोर व्यंग्य से भरे उनके इन शब्दों की गुरुता ग्रौर गरभीरता संत यत के दूसरे कवियों से किसी भी प्रकार कम नहीं है—

क्कर ज्यों भूँसत फिरै, तामस सिलवा बोल। घर बाहर दृःख रूप है, वुधि रहं डाँवाँडोल।।

इसी प्रकार—

प्रभुताई को चहत है, प्रभु को चहै न कोइ।
ग्रिभिमानी घट नीच है, सहजो ऊँच न होइ॥

नन्हा सहा उत्तम का छांग-इस वर्णन में विनम्नता की महानता सिद्ध करने की बेध्टा है। संत मत के अनुसार श्रह का विनाश श्रनिवार्य है, श्रपने को तुच्छ मानकर चलने वाला ही महान् है। संसार के विविध क्षेत्रों में से अनेक नुच्छ उपकरणों के साथ उनकी महानता का परिचय देकर उन्होंने विनम्न को महान सिद्ध किया है। इसी आधार पर इसका नामकरण भी उन्होंने नन्हा महा उत्तम किया है।

अपने श्रस्तित्व को मिटाकर ही, मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। संतों की दीक्षा में इस तथ्य को प्रधान माना गया है। चरणदास की शिष्या भी गुरु के वचन के अनुसार इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है—

धन छोटापन सुख सदा, धिरग वड़ाई ख्वार।
सहजो नन्हां हूजिये, गुरु के वचन संभार।।
दीनता के प्रतीक ग्रीर उनके महात्म्य ध्यान देने योग्य वस्तुएँ हैं—
ग्रिभमानी नाहर बड़ो, भरमत फिरत उजाड़।
सहजो नन्हीं बाकरी, प्यार करैं संसार।।

इसी प्रकार--

सहजो नग्हा बालका, महल भूप के जाय । नारी परवा न करै, गोद हि गोद खिलाय।। चरनदास सतगुरु कही, सहजो कू यह चाल। सको तो छोटा हूजिये, छूटै सब जंजाल।।

प्रेम का ऋंग—इस शीर्षक के बोहों में प्रेम के महत्त्व श्रीर प्रतिक्रिया का सजीव श्रीर सुन्दर वर्णन है। गुरु की दीक्षा में प्रेम का संदेश पा, उसी के रंग में सिक्त सहजो प्रेम की श्रनुभूति में ही जीवन की सार्थकता देखती हैं। प्रेम-मार्ग पर कलने वाला पिथक पागल होता है, दीवाना होता है; प्रेम की मादकता में वह इतना डूब जाता है कि शारीरिक बन्धन, सांसारिक उपहास, मार्ग के व्यवधान, उसके लिए नगण्य हो जाते हैं; जीवन की दूसरी प्रक्रियाश्रों की श्रोर वह उपेक्षा की दृष्टि से ही देख सकता है। ऐसे प्रेम-दीवानों का वर्णन सहजो ने सुन्दर, श्राकर्षक तथा सजीव हंग से किया है।

प्रेम का दीवाना, जिसके हृदय का ऋणु-ऋणु चूर्ण होकर किसी के अस्तित्व में मिल गया है, उसे जीवन में तृष्ति-ही-तृष्ति दिखाई देती है—

> प्रेम दिवाने जो भये, मन भयो चकनाचूर। छक रहे घूमत रहे, सहजो देख हजूर।।

प्रेम की प्रवलता के समक्ष नियम ग्रीर धर्म का ज्ञान पूर्णतया लुप्त हो जाता है, जगत का उपहास उनके मन को ग्लानि नहीं ग्रानन्द प्रदान करता है—

प्रेम दिवाने जो भये, नेम घरम गयो लोय। सहजो नर नारी हँसे, वा मन श्रानन्द होय॥ प्रेमी अपने चारों ओर के वातावरण को भूल, अपनी भावनाओं में ही लोन, कभी विरह के आंसू दहाता है, तो कभी मिलन की तीव्र अनुभूति की मादकता से पूर्ण हास्य करने लगता है; यह अनुभूति उसके जीवन में एक उद्देलन और आन्दोलन लेकर आती है—डगमग पग, टपकते नेत्र, अर्ढ चेतनावस्था, अटपटी वाणी; बस, वह अपने प्रियतम में लीन रहता है, उसी में खो जाता है—

प्रेम दिवाने जो भये, कहे बहकते बैन ।
सहजो मुख हाँसी छुटै, कवहूँ टपके नैन ॥
प्रेम दिवाने जो भये, जाति बरएा गई छूट।
सहजो जग बौरा कहे, लोग गये सब फूट ॥
प्रेम दिवाने जो भये, सहजो डिगमिंग देह ।
पाँव पड़े मित कै किसी, हरि सम्हाल जब लेह ॥

पर प्रेम की इस चरमावस्था की प्राप्त के साधन सरल नहीं है, ग्रनुभूति की यह तीवता श्रीर मादकता की उपलब्धि ग्रासान नहीं है—

प्रेम लटक दुर्लभ महा, पावै गुरु के ध्यान। अजपा सुमिरन कहत हूँ, उपजै केवल ज्ञान।।

सत वैराग जगत् मिथ्या का अंग—इन दोहों में वैराग के सत्य श्रीर जगत की नश्वरता का वर्णन है, सांसारिक माया के स्वप्न को सत्य मान मनुष्य कार्य करता है, पर श्रज्ञानी ही इस साया में लिप्त हो सत्य को भूल जाता है। जानी संसार के श्रानन्द श्रीर शोक के परे श्रपने में सस्त रहने वाला ध्यक्ति है—

श्रज्ञानी जागत नहीं, लिप्त भया करि भोग ।

ज्ञानी तो द्रष्टा भये, सहजो खुसी न सोग ॥

श्रात्मानुभूति ही इस ग्रानित्य जगत ग्रोर ईश्वर पर विजय पा सकती है—

मन भाहीं वैराग है, ब्रह्म माहि गलतान ।

सहजो जगत ग्रानित्य है, श्रातम को नित जान ॥

संसार की नश्वरता के चित्र बहुत ही सुन्वर श्रोर सजीव बन पड़े हैं, कला सचेष्ट न
होते हुए भी स्वतः श्रा गई है ।

जगत भोर का तारा है, श्रोस की बूंद है, श्रोर श्रंजित का जल है— जगत तरैया भोर की, सहजो ठहरत नाहि। जैसे मोती श्रोस की, पानी श्रंजुलि माहि॥ क्षराभंगुरता के ये उपमान कितने उपयुक्त श्रौर पूर्ण हैं। भूस्रकोट में राज्य करने की इच्छा कभी कैसे सत्य हो सकती है— घुवाँ को सा गढ़ बन्धो, घन थे राज संबोग । कोई माई सहजिया, कवहुं साँच न होय ॥

इस प्रकार यह नश्वर संसार मिथ्या हे, भ्रम है, श्रात्मानुभूति द्वारा परमात्मा से तावात्म्य ही जिससे सुवित दिला सकता है—

> ऐसे ही जग भूठ है, श्रात्म कूँ नित जात । सहजो काल न खा सके, ऐसो रूप पिछान ॥

सिच्चदानन्द् का द्यांग—इनसे, स्रनाहि स्रोर स्रवन्त शक्ति का रूप-निरूपण तथा महिमा-गान है। निर्मुश मत के मान्य पूर्ण प्रहा के रूप-निर्माय का प्रयास है, यद्यपि प्रसिद्ध निर्मुश्यों ने उस सत्ता को वर्णनातीत कहा है, पर श्रपनी सामर्थ्य श्रौर कल्पना के अनुसार, मत के स्थूल सिद्धान्तों के अनुसार, कुछ-न-कुछ प्रकाश डालने का प्रयास सभी ने किया है। कबीर, नानक, शबू, सुन्दर्शस इत्यादि सब संतों ने उस शक्ति का कुछ-न-कुछ स्राभास दिया है, पर उस स्राभास की अपूर्णता भी इस प्रकार के शब्दों से प्रतिपादित की है—

वो वंसा वोहि जाने, वोहि श्राहि, श्राहि नींह श्राने ॥

প্ৰথবা---

जस तूँ तस तोहि कोई न जान । लोग कहाँह सब ग्रानींह ग्रान ॥ सहजोबाई ने भी निर्गुरा मत द्वारा मान्य सिच्चिदानन्द के रूप का निरूपए। इन दोहों में किया है—

> ख्प यरन वाने नहीं, सहजो रंग न देह। मीत इब्ट वाने नहीं, जाति पाँति नीहं गेह।। ब्रह्म श्रनादि सहजिया, धने हिराने हेर। परलय में श्राने नहीं, उत्पति होय न फेर।। श्रादि अन्त ताके नहीं, मध्य नहीं तेहि माँहि। वार पार नीहं सहजिया, लघू वीधे भी नाहि।।

ऐसे अनादि, अनन्त और अरूप बह्म की प्राप्ति अत्मानुभूति से ही हो सकती है—

आपा खोजे पाइये, और जतन नहिं कोय। नीर छीर निताय के, सहजो सुरति सयोय॥

निर्गुण-सगुण संशय निवारण द्यंग—इन दोहों में उन्होंने निर्गुण श्रीर सगुण भितत की तुलना की है। उनके इन दोहों में सगुण भितत के प्रति निर्गुणियों का सामान्य व्यवहार नहीं है। कबीर की वक्नोक्तियाँ, व्यंग्य श्रीर उपहास से उनके विचार भिन्न हैं। वास्तव में चरणदास की श्राध्यात्मिक श्रेरणा का मुख्य श्राधार भागवत पुराण था। भागवत की श्राध्यात्मिक छाया के अनुसार, केवल रहस्य-साधना ही

नहीं, प्रेम के माध्यम द्वारा भी ग्रानन्त शिक्त विषयक ज्ञान-यापन का प्रयास लक्षित होता है। चरणवासी, कृष्ण को भागवत के नायक के रूप में, सम्पूर्ण सांसारिक क्षेत्र में प्रेरक मानते हैं। कृष्ण के प्रति ज्ञानमूलक ग्रास्था ग्रीर सूक्षीमत का पुट उनकी पूर्णतया निर्मुण बना देता है। इस प्रकार चरणदासी मत के ग्रानुसार निर्मुण ग्रीर समुग्ण में वह सैद्धान्तिक मतभेद नहीं, जो कबीर ग्रीर दूसरे सन्तों के लांच्छनों से लक्षित होता है।

सहजोबाई पर उनके गृह चरणदास का ग्रभाव स्पष्ट है। संगुण तथा निर्गुण एक ही तत्त्व पर दो दृष्टिकोग्ण है। सैद्धान्तिक अन्तर उनमे कहीं नहीं है। संगुण श्रौर निर्गुण एक ही ब्रह्म के पोजिटिव ग्रीर नेगेटिव पक्ष है, एक स्थान पर जहाँ वह कहती हैं—

कहा कहूँ कहा किह सबूँ, ग्रवरज ग्रलख ग्रमेद । सुनी ग्रवम्भो सी लगे, सहजो बह्म श्रलेव ॥ वहीं दूसरे स्थान पर उन्हीं के ये स्वर सुनाई पड़ते है—

> वहीं आप परगट भयो, ईसुर लीलाधार। माहि ग्रजुध्या ग्रीर बज, कौनुक किये ग्रपार॥ चार बीस ग्रवतार धारे, जन की करी सहाय। राम कुट्स पूरन भये, महिमा कही न जाय॥

गीता की विवेचनाओं और उक्षरशों से यह पूरां रूप से सिद्ध हो जाता है कि चरगावास की ही भाँति उन पर भी भागवत तथा गीता का पूर्ण प्रभाव था। एक स्थान पर तो ऐसा भास होता है कि वे ज्ञान और योग की उपेक्षा कर प्रेम और भिक्त मे अधिक ग्रास्था रखती थीं—

जोगी पाने जोग सूँ, जानी लहै विचार । सहजो पाने भिनत सूँ, जाके प्रेम प्राधार ।। धन्य जसोवानन्व धन, धन वृजमंडल देस । फ्रांचि निरंजन सहजिया, भयो ग्वाल के भेस ॥

सगुए। श्रौर निर्मुए। के इस सामंजस्य प्रयत्न के साथ ही 'सहज प्रकाश' ग्रंथ का श्रन्त होता है। रचना की प्रेरए॥, श्रपने वास स्थान श्रौर 'सहज प्रकाश' के पाठन का महात्म्य वह इन शब्दों में करती है—

> फाग महीना अध्यती, सुकल पाख बुधवार। संवत अठारह तें हुनें, सहजो किया सिचार॥ पुरु अस्तुत के करन कु, बढ्यो अधिक उल्लास। होते होते हो गई, पीथी सहज प्रकास॥

दिल्ली सहर सुहाबना, प्रीछित पुर में बास । तहाँ सभापत ही भई, नवका सहज प्रकास ॥

सोलह तिथि निर्णय—उनकी दूसरी प्राप्त रचना है : सोलह तिथ्य निर्णय । वर्णन का विषय उन्होंने स्वयं बताया है—

चरनदास के चरन कूं, निस दिन राखूं ध्यान। ज्ञान भक्ति ग्रौर जोग कूं, तिथि को करूँ बखान।।

यह सम्पूर्ण रचना कुंडलिया छन्द में है, छन्द के नियमों का निर्वाह यद्यपि अपूर्ण है। छन्द के प्रथम पंक्ति के प्रथम शब्द से अन्तिम पंक्ति का अन्त होना इस छन्द का नियम है; पर सहजो की इन कुंडलियों में केवल मात्राएँ ही उस छन्द के अनुसार मिलती हैं। प्रत्येक तिथि के नाम का प्रथम वर्ण लेकर पद आरम्भ किया है और सोलहों कुंडलियों में मिथ्या संसार की नश्वरता तथा योग, प्रेम और ज्ञान की विवेचना है। उदाहरणार्थ, पंचमी तिथि का वर्णन करती हुई कहती है—

पाँचों इन्द्री बस करं, मन जीतन की बात । पवन रोक ग्रनहद लगी, पानी पद निर्वाण ॥ पानो पद निर्वाण, करो तुम ऐसी करनी। ग्रासन संजम साध, बन्ध लागी जब घरनी॥ चित मन बुद्धि हँकार कूँ, करो इक्ट्ठे ग्रान। सहजो निज मन होय जब, निरुचय लागै ध्यान॥

पूनों के प्रसंग में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए ये शब्द हैं—

पूना पूरा गुरु मिलै, मेटै सब सन्देह। सोवत सूँ चैतन्य हो, देखें जागृत देह।।

सोलह तिथियों के इस वर्णन के समान ही सात दिवसों का निर्णय भी उन्होंने श्रपनी एक रचना में किया है। यह उनकी तीसरी रचना है।

सात वार निर्णय—गुरु को सम्बोधित उनके ये शब्द, उनके हृदय की ग्रास्था और दृढ़ता प्रदर्शित करते हैं—

सात वार वरनन करूँ, कुँडली माहि उचार । याही मुख सूँ कहत हूँ, तुमको हिरदे धार ॥ सात दिवसों के कम में बँधकर संसार का उद्भव ग्रौर ग्रन्त ।

इन्हीं सात दिवसों के कम में बँधकर संसार का उद्भव श्रौर श्रन्त होता है। यह रचना भी कुंडलिया छन्द में है। कुछ वारों के वर्णन के दोहों से विषय पूर्णतया स्पष्ट हो जायगा—

मंगल: मंगल माली राम है, जाको यह जग बाग । निस दिन ताही में रहे, वाही सेती लाग ॥ बदः

बुद्ध वारो में फल घने, जो पै देवे बाड़। रखवारी के विन किये, पाँचों करै उजाड़।।

वृहस्पति :

बृहस्पति वारो ग्राइया, पाई श्रन्पम देह। सो तन छिन-छिन घटत है, भयो जात है खेह।।

इसी प्रकार प्रत्येक वार के नाम के प्रथम श्रक्षर से श्रारम्भ कर कुंडलिया छन्द में श्रपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है।

मिश्रित पद—राग-रागिनियों के अनुसार तिखे हुए ये पद अपने ढंग के अनूठे हैं। ये विभिन्न प्रसंगों और अवसरों पर तिखे हुए हैं। इनके वर्ण्य-विषय यद्यिप गुरुमहिमा और ज्ञान-महिमा इत्यादि हो हैं, पर शैली और विन्यास की दृष्टि से पूर्व रचनाओं में और इनमें बहुत अन्तर है। इन पदों मे विग्तित गुरु उनके मान से अधिक हृदय के निकट है। चरणदास के जन्म-प्रसंग पर तिखी वद्याइयाँ कुल-जन्मोत्सव की स्मृति खींच लाती हैं, जहाँ एक और गुरु के प्रति उनके हृदय के अगाध और असीम भ्रेम की छाया मिलती है वहीं उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा असत्य के निकट आती हुई ज्ञात होती हैं।

ग्रस जन धन जननी जिन जाये। दूसर कुल में भक्ति नहीं थीं, जाकूँ तारन ग्राये॥

× × ×

सखी री श्राज जन्मे लीलाधारी।
तिमिर भजेंगी, भिवत खिडेंगी, पारायन नर-नारी।।
दर्शन करते श्रानन्द उपजे, नाम लिये श्रघ नातै।
चर्चा में सन्देह न रहसी, खुलिहै प्रवल प्रगासै।।
बहुतक जीव ठिकानो पै है, श्रावागमन न होई॥
जम के दण्ड दहन पावक की, नित कूँ सूल निकोई।

गुरु-महिमा के स्रतिरिक्त इन पदों में निर्गुए। मत के स्रन्य सिद्धान्तों का प्रिति-पादन भी है, पदों के विषय में कोई नवीनता नहीं। केवल दौली में ही स्रन्तर है। कबीर के पदों से मिलते-जुलते यह पद कहीं जगत् की नव्यरता के चित्रों से भरे हैं तो कहीं सूफीमत के प्रेम-पुट से; कहीं योग स्रौर ज्ञान की विवेचना है तो कहीं प्रभु के संग होली खेलने की मादक अनुभूति का चित्रए।

इन पदों में योग ग्रौर ज्ञान की ग्रपेक्षा भागवत धर्म का ग्रभाव ग्रधिक लक्षित होता है। विनय, भिवत, उपालम्भ ग्रौर याचना इत्यादि के ये पद निर्मुण की नीरसता की ग्रपेक्षा सगुरा के रस के ग्रधिक निकट ग्राते हैं। इन पदों की रागात्मकता, मार्मिकता ग्रौर हदयग्राहिता, ग्रात्मपीड़न-जनित श्रवनयन से बहुत दूर है, नैराझ्य की ग्रपेक्षा उसमें आजा अधिक है। साधना के ये अव्द सन्तों के आत्मपीड़न-सिद्धान्त की अपेक्षा भवतों की रागात्मक भित्त के अधिक पास हैं। केवल एक-आध पद में ही कबीर की सांसारिक संघर्ष और भौतिक नश्चरता-जन्य नैराष्ट्रय से भरी वाणी की आवृत्ति-सी दिखाई देती है। उदाहरणार्थ, कबीर के 'मन फूला-फूला फिरे जगत् में कैसा नाता रे' की आवृत्ति इन पदों में लक्षित होती है—

> पुत्र कलत्तर कौन के, भाई ग्रह बन्धा। सब ही ठोक जलाइ है, समभे निह ग्रन्धा॥

दूसरे पदों की रागात्मकता और अनुभूतियाँ उनके मन के दूसरे पक्ष पर भी प्रकाश डालती हैं।

अव तुम अपनी और निहारो।

हमारे ग्रीगृत पं नींह जाग्री, तुम्हीं ग्रपनी विरद सम्हारी ।।

— तुस मुक्त पर क्रुपा करके नहीं बल्कि अपने विरद का ध्यान करके मेरा उद्धार कर तो, मेरे अवगुरुषों की ओर ध्यान मत दो।

याचना के ये स्वर निर्मुगी सन्त की शिष्या के नहीं ज्ञात होते, पर इस प्रकार की भावनाएँ इन पदों में प्रचुर मात्रा में हैं। एक श्रोर चरणदासी सम्प्रदाय की भागवतीय प्रेरणा श्रोर दूसरी श्रोर स्वयं उनकी नारी-सुलभ श्राव्रंता श्रोर भावना-प्रधान व्यक्तित्व, इन पदों के प्रेरक प्रतीत होते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि इस प्रकार के पदों की श्रनुभूति तीन्न है श्रोर भावनाएँ स्पष्ट श्रीर शुद्ध, पर उनके व्यक्तित्व श्रौर साधना का प्रधान ध्येय निर्मुग ब्रह्म का निरूपण, मिश्याचार का खण्डन श्रौर लौकिकता का मूलोक्लेदन है। इन्हीं विषयों पर लिखे हुए पदों में उनका व्यक्तित्व निखरकर साकार हो जाता है। चरणदास की कुटिया में संसार की नश्वरता श्रोर मरीचिका के गीत गाती हुई शिष्या के ये स्वर श्रीधक स्वाभाविक लगते हैं—

सुमिर नर उत्तरो पार, भौसागर का लीछन घार।

× × ×

मान पहाड़ी तहाँ श्रड़त है, श्रासा तृष्ना भँवर पड़त है। पाँच मच्छ जह चोर करत हैं, ज्ञान श्रांखि बल चली निहार।।

तिर्मुग् काव्यधारा के काव्य के तत्त्व हमें उसी अंश में मिलते हैं जिसमें किंब आत्मानुभूति की विद्धल मादकता का चित्रण करता है। इस क्षेत्र के बाहर आते ही, वह केवल एक उपदेशक और प्रचारकमात्र रह जाता है। सन्त किंव अपने उपदेशों को वास्तविक काव्य के आवरण से सजाते में प्रायः पूर्णत्या असफल रहे हैं। कबीर को रचनाएँ यद्यपि इस उक्ति में अपवाद रूप में आती हैं, परन्तु कबीर की उक्तियों में कहपना की जो प्रचुरता मिलती है, वह इस धारा के अन्य किंवयों में नहीं मिलती। सहजोबाई की रचनाओं में भी कल्पना का प्राचुर्व नहीं कहा जा सकता, प्रेमानुभूति और मिलन के जो थोड़े-ले चित्र हैं वे यद्यिष मजीव तथा चित्रोपम हैं, पर दूसरे
प्रसंगों में केवल उपवेशात्मक प्रचार ही प्रधान है। प्रसंगानुसार कहीं-कहीं रूढ़िवादी
उपमानों से संसार की नव्यरता इत्यादि का वर्णन किया है, पर इन परम्परागत
उपमानों को उन्होंने अपनी उक्ति की स्वाभाविकता द्वारा मौलिक बना दिया है।
उनकी रचनाओं में अनुभूतिमूलक चित्रों का अभाव है, अतः उन भावनाओं का भी
अभाव है जो प्रयासरहित ही कविता बन जाती है। कुछ बात्रा में जो रागात्मक
अनुभूतियाँ, प्रेम और श्रद्धा की भाधनाएँ गुरु और हरि विषयक कविताओं में मिलती
हैं, वह उतनी तीव और उच्च नहीं, जो काव्य की कल्पना तथा उत्कृष्ट भावना को
रूप वे सके।

सहजो की इन रचनाश्रों में उनकी साधना ही ध्यान है। उन्होंने जीवन तथा प्रकृति के अनेक उपकर्शों से उपमान श्रहण कर, गुक से सीखं हुए सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। निर्मुण काव्यथारा की श्रव्यथी काशी, विषय-साधना और चरम भावानुभूति में मिले हुए सहजो के स्वर की गम्भीरता, साधना की वृद्ता तथा जान, प्रेम और अवित की समन्तित रागात्मकता, नारी की कीमलता के साथ कठोरतम साधना का साधंजस्य स्थापित करती है। इस गत के अमुख प्रचारकों में उनके नाम का उल्लेख ही उनकी सफलता का द्योतक है।

द्याबाई—वयाबाई भी श्री चरणदास जी की विष्या थीं। बड़्ष्वाल जी ने इनका उल्लेख भी उनकी चचेरी बहुन के रूप में किया है, पर ये महजो की सहोवरा थीं, इस बात का एपण्ट उल्लेख कहीं नहीं प्राप्त होता। दोनों का जन्म-स्थान देवात् एक ही सिद्ध होता है। इनके विषय में भी प्रसिद्ध है कि ये दिल्ली में चरणदास जी के मन्दिर में उनके साथ उन्हीं की सेवा में रहती थीं। इनका जन्मकाल १७७४ संक्षेत्र के बीच में माना जाता है। सन् १८१८ में इनके गंध दयावोध की रचना हुई। इनके दो ग्रंथों का उल्लेख नागरी-प्रचारिणी सभा की ग्रप्रकाशित खोज-रिपोर्ट में मिलता है।

दयाबाई की रचनाओं में उनके तीन नाम मिलते हैं—दया, दयादासी और दया कुँचरि । श्री निर्मल जी ने स्त्री कवि कौमुदी में कुँवरि शब्द के श्राधार पर उन्हें किसी राजवंश की माना है, पर उनके जन्मकुल के विषय में किसी प्रकार का संशय नहीं है। इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं—

- १. दयाबोध
- २. विनयमालिका।

द्याबोध-इस रचना का श्राकार सहजोबाई के ग्रंथ 'सहज प्रकाश' से वहुत

छोटा है। सौष्ठव में यह किसी प्रकार उससे कम नहीं, भाषा पर दयावाई का श्रधिकार श्रधिक है। वर्ण्य-विषय धराषि दोनों के लगभग समान है, पर दयावाई की रचनाएँ उतनी शुष्क श्रौर प्रचारात्मक नहीं है जितनी सहजोबाई की।

सम्पूर्ण ग्रंथ कतिपय ग्रंगों में विभाजित है जिनका विभाजन वर्ण्य-वस्तु के माधार पर हम्रा है—

- १. गरु महिमा
- २. सुभिरन
- ३. सूर
- ४. प्रेम
- प्र. बेराग्य
- ६. साध
- ৩. শ্বজাণা

गुज् महिमा—जैसा कि सहजोवाई के प्रसंग वें कहा जा चुका है, सन्त मत में गुरु का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने भी गुरु में बह्य की छाया देखी है। गुरु ब्रह्म का रूप है, नर-रूप नहीं। जो उसकी सूक्ष्म भावना को नहीं बल्कि स्थूल शरीर को प्रधान मानता है वह मसुष्य नहीं पशु है—

> सतगुरु ब्रह्म स्वरूप है, श्रान भाव मत जान। देह भाव कार्ने वया, ते हैं पशु समान॥

इस सांसारिक श्रंधकूप से उद्धार करने वाला एक सद्गुरु ही है। श्रिभव्यक्ति की सजीवता उनमें सहजोवाई से बहुत श्रधिक है—

> श्रँधकूप जग में पड़ी, दया करम बस श्राय। ब्ड़त लई निकासि करि, गुरु गुन ज्ञान गहाय।।

सहजोबाई की भाँति दया की श्रद्धा में प्रत्युक्ति नहीं है। गुरु हरि के रूप हैं, हरि दर्शन के दिग्दर्शक हैं पर हरि से बढ़कर कहीं नहीं है। भावना में उन्हें मनुष्य मानकर भी कहीं हरि के साथ उनकी तुलना कर उनकी उपेक्षा नहीं की। हाँ, उनके समक्ष रख उन्हें हरि की छाया बड़े वृढ़ श्रीर सुन्दर शब्दों में सिद्ध किया है—

> चरनदास गुरुदेव जू, ब्रह्म-रूप मुख धाम । ताप हरन सब मुख करन, दया करत परनाम ॥

सुभिरत—निर्णुए दर्शन के अनुसार चरमानुभूति एक अतीन्द्रिय सूक्ष्म वृत्ति हुँ जो बहा से पूर्ण साक्षात्कार करने की क्षमता रखती हैं, वेदान्ती जिसे ज्ञान अथवा अनुभव ज्ञान के नाम से पुकारते हैं। इसी अनुभूत ज्ञान के क्षेत्र में मन अमूर्त्त सिद्धान्तों को पीछे छोड़ता हुआ पूर्ण सत्य-दर्शन के लिए अग्रसर होता है। अनुभूति की इस चरमावस्था के श्रभाव में, दर्शन तथ्यरिहत वाद बनकर रह जाता है। मुन्दरदास के शब्दों में—

'जाके अनुभव ज्ञान वाद में वँध्यो है।'

परन्तु सहजो ग्रौर दया दोनों ही ने सहज श्रनुभव की ग्रपेक्षा सुमिरन पद को ही अधिक वर्णन किया है। इसके दो कारण दिखाई देते हैं, प्रथम तो यह कि यद्यपि वह चरएावास की किष्या थीं, निर्मुण मत के विविध सिद्धान्तों से परिचित होते हुए भी, भारतीय दर्शन की रूपरेखा से उनका अधिक परिचय नहीं था। जीवन की विरोधी प्रक्रियाश्रों की प्रतिक्रियास्वरूप विराग धारमा कर किसी गृह की क्रिट्या वनकर भजन करना दूसरी बात हं, और धर्म तथा दर्शन की सुक्ष्मातिसुक्ष्म विचार-घारास्रों से परिचित होना दूसरी वात । चरणदास के चरणों में रहकर यद्याप उन्हें मत की रूपरेखा का ज्ञान हो गया होगा, पर ज्ञानान्भव के कठोरतम साधन के टेढे-मेढ़े सोपानों पर चढने की न तो उनमे शक्ति रही होगी न क्षमता। इसरा कारण इनका ग्रीर भी हो सकता है, वह यह कि चरणदास-सम्प्रदाय में निर्मुण की साधना के साथ भागवत के प्रेम-तत्त्व का भी काक़ी प्राधान्य था। दयावाई द्वारा लिखित सुमिरत के इस फ्रांग में एक भ्रोर ज्ञान की जल्कता है भ्रीर इसरी श्रोर वर्शन की स्थलता । भागवत के प्रेम ग्रीर ज्ञान के सुक्ष्म का समन्वय इसके रूप को बहुत उत्कृष्ट बना देता, पर ऐसा नहीं हुया है, और सुमिरन के यह बोहे साधारण कीट के भाव ग्रीर भाषा से युक्त विलकुल साधारशा बनकर रह गये है। सुमिरन के ग्रधिक पदों में ईश्वर का भागवत रूप ही है। अनेक पतिलों को तारने वाले प्रभू की वन्दना के दोहे, सतगुर के स्मरण के दोहों से संख्या में अधिक और श्रेष्ठतर है। राम, मंनमोहन, गोविन्व इत्यादि के सम्बोधनों के पीछे सगुरा उपासना-पद्धति में इनके रूप उन्हें मान्य प्रतीत होते हैं, कबीर के राम की भाँति निराकार ब्रह्म के प्रतीक नहीं-

> श्रद्धं नाम के लेत ही, उधरे पतित श्रपार। गज गनिका श्रस गाधि बहु, भये पार संसार॥

इसी प्रकार—

राम-नाम के लेत ही, पातक करें अनेक। रेनर हरि के नाम की, राखी मन में टेक॥

 है। उसका बल है प्रेम, शीर जस्त्र है त्याग। त्याग की चरम सीशा तक पहुँच जाने की समता ग्रीर साहस ही की जिन्त से वह प्रेग के मार्ग पर पन रखता है। प्रेम के मार्ग पर चलने वाले की चुनाती देते हुए जिस प्रकार कड़ीर ने कहा था—

सीस उतारे भुईं धरै, ऐसा होय तो ग्राव।
इसी प्रकार का वर्णन दयाबाई ने भी सूर के इस ग्रंग में किया है—
कायर कम्पै देख करि, साधू को संग्राम।
सीस उतारे भईं धरे, जब पाये निज ठाम।।

प्रेम का अंग—सहजोबाई के प्रसंग में इस तथ्य पर प्रकाश डाला जा चुका है कि प्रेम की चरम अनुभूति की विह्मलता, सादकता तथा भावात्मकता के अतिरिक्त शेष विषयों पर लेखनी उठाते सथय सन्त किन केवल प्रचारक अथवा उपदेशक-मात्र ही बन सके हैं। स्यावाई द्वारा रिचत इस विषय के दोहों की सरसता तथा भावात्मकता सराहनीय है। उनकी भावात्मक उत्तित्यों में विरहानुभूति तथा प्रेम-प्रसूत विविध अनुभूतियों के चित्र सजीव तथा स्वाभाविक हैं। भ्रंगार की विविध स्थितियों के चित्रों में जो सजीवता है, उनमें भावों की मधुर सरिता का प्लावन ज्ञात होता है। प्रतीक्षा का यह चित्र—

काग उड़ावत थके कर, नैन निहारत बाट।
प्रेम सिन्ध में पर्यो भन, ना निकसन को बाट।।
श्रृंगार रस के किसी कवि के प्रतीक्षा के चित्र से कम नहीं है। इसी प्रकार मूर्च्छा
इस्यादि के चित्रों की सजीवता इन दोहों की उत्कृष्टता प्रभागित करती है।

मिलन की प्रतीक्षा में प्राकुल विरही को ग्रयकी ग्रवस्था की भी सुधि नहीं है। एक लगन है, उसी में रत वह ग्रयने जीवन की सार्थकता प्राप्त करता है। युलिकत वागी, उगमग पग, हरि के प्रेम के रंग में सराबोर उनके विरही के कुछ चित्र है लिये—

कहूँ धरत पग परत कहूँ, डगमगात सब देह। वया-भग्न हरि रूप में, दिन-दिन ग्रधिक सनेह।। प्रेम-मग्न गर्गाद् बचन, पुलिक रोम सब ग्रंग। पुलिक रह्यो मन रूप में, दया न ह्यं चित भंग।। विह्नलता का यह चित्र कितना सजीव है—

बौरी ह्वं चितवत फिल्ं, हरि ग्रावें केहि श्रोर ? छिनहि उठूँ छिन गिरि पलं, राम ! दुःखी मन मोर ॥ प्रतीक्षा के उन्माद तथा व्याकृतता के ये चित्र ग्रनुपम हैं।

प्रेम के इन चित्रों के ग्रंकन में दयाबाई सहजो से कहीं ग्रागे ठहरती हैं। प्रेम

की तन्मयता, रसमयता तथा भावात्मकता इन दोहों में बहुत सुन्दर शब्दों में श्रमि-व्यक्त है।

वैराग का द्यंग—वैराग्य के इन दोहों में संसार की नश्वरता तथा क्षणभंगुरता का चित्रण है। श्राध्यात्मिक ली की लगन में लीन साथक को संसार तथा उससे सम्बन्धित भावनाएँ, मुख-संतोष इत्यादि सभी वस्तुएँ क्षणिक, निरर्थक तथा सारहीन प्रतीत होती हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति श्रपना नहीं है; सांसारिकता में लिप्त ज्ञान, स्वप्त को सत्य समभने के समान मूर्खता है। सराय में वास की भाँति यह क्षणिक है। जगत् माया है, मिथ्या है। क्षणभंगुरता का एक मुन्दर चित्र दयावाई के शब्दों में सजीव हो उठता है—

जैसो मोती श्रोस को, तैसो यह संसार । विनिस जाय छिन एक में, दया प्रभु गुर द्यार ।।

मृत्युका नैराव्य तथा वैभव की निरर्थकता इन बब्दों में कितनी सफलता से व्यक्त हैं—

> श्रासु गाज कंचन दया, जोरे लाख-करोर। हाथ फाड़ रीते गये, भयो काल को जोर॥

विराग की इन भावनाओं में केवल उपदेशात्मक श्रौर वौद्धिक तक ही नहीं, भावना श्रौर कल्पना का सरल श्रौर पार्मिक पुट भी है। वायु के प्रवल भोखों से नभचर वारिद का श्रस्तित्व जिस प्रकार पल भर में विलीन हो जाता है, संसार में श्रपनी स्थिति को इसी प्रकार की समभकर भी मनुष्य शान्ति-प्राप्ति का प्रयास नहीं करता। कैसी विडम्बना है—

विनसत बादर वात विसि, नभ में नाना भौति । इमि नर दीखत कालि वस, तऊ न उपजै सांति ॥

कत्पना तथा तर्क के इस सुन्दर सामंजस्य की सजीवता तथा सफलता देखकर विश्वास नहीं होता कि ये पंक्तियाँ काव्य-रचना के ज्ञान से रहित किसी स्त्री द्वारा रचित हैं।

साधक का खंग—निर्मुश साधना में सत्संग का प्रधान महत्त्व है। साधक को अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति सत्संग से होती है। संतों के लक्ष्मण तथा गुणों का वर्णन प्रायः सभी संत किव्यों ने अपनी रचनाओं में किया है। दयावाई द्वारा रचित साधु-वर्णन किसी भी प्रकार दूसरे संतों की रचनाओं से पीछे नहीं है। साधु-महिमा वर्णन के ये पद साधा-रण कोटि के हैं। कल्पना और भावना की प्रचुरता का अभाव होना विषय की नीरसता के कारण स्वाभाविक ही है। साधु की निरपेश जृत्ति, गुज-दुःख के प्रति समान भाव

इत्यादि साधु के प्रमुख गुगा माने गये हैं श्रीर उन्हीं का वर्गान इन दोहों में हुआ है। सत्संग की शक्ति के प्रभावोत्पादन पर उनका कितना विश्वास है, यह इन पंक्तियों से प्रकट होता है—

साधु-संग छिन एक को, पुन्न न बरनो जाय। रति उपजै हरि नाम सुँ, सब ही पाप विलाय।।

तथा---

साधु-संत जग में बड़ो, करि जाने सब कोय। श्राधो छिन सत्संग को, कलमख डारे खोय॥

नाम सुमिरन—संसार के समस्त धर्मों में नाम-स्मरण को महत्त्वपूर्ण स्थान आग्त है। हिन्दू धर्म की विभिन्न शाखाओं में भी नामावृत्ति के महत्त्व की प्रधानता है। विष्णु सहस्रनाम, श्रोम् जाप तथा सूक्षितयाँ-स्मरण श्रावि इसी के छोतक है। परन्तु निर्मुण पंथ में इस श्रंग को जितना महत्त्व दिया जाता है उतना श्रोर कहीं नहीं। यह भौतिक श्रापदाश्रों से मुक्तिदात्री संजीवनी है। नाम-स्मरण करने वाला व्यक्ति श्रपने को तथा दूसरे व्यक्तियों को मुक्ति विलाने की क्षमता रखता है। राम का नाम स्मरण करने वालों पर कर्म की काली छाया का प्रभाव नहीं पड़ सकता तथा स्मरण के श्रभाव से बड़े-से-बड़े कर्म भी सार्थकता नहीं रखते। पर निर्गुणपंथियों का स्मरण दूसरे मतों के स्मरण की भाँति यांत्रिक बाह्याडम्बर नहीं है। कुछ मान्य पवित्र शब्दों की पुनरावृत्ति से स्मरण पूरा नहीं होता। इस बाह्य किया के प्रति निर्गुण के हदय में घूणा श्रीर उपेक्षा है। कबीर के शब्दों में—

पंडित वाद वहंते भूठा।
राम कह्या दुनिया गति पानं, खांड कह्या मुँह मीठा ॥
पावक कह्या पाँव जे दाभे, जल कांह तृषा बुभाई ।
भोजन कह्या भूख जे भाजे, तो सब कोई तरि जाई ॥
नर के साथ सूत्रा हरि बोले, प्रभु परताप न जाने ।
जो कहूँ उड़ि जाई जंगल में, बहुरि न सुरतें श्राने ॥

निर्गुरापंथियों के लिए नाम-स्मररा प्रेम का ग्रालक्ष्य मार्ग है। प्रेम के लौकिक क्षेत्र में भी प्रेम-पात्र का नाम ही प्रेमी के लिए एक मात्र सम्बल होता है, जो परि-स्थितियों की भंभा में उससे विलग हो जाता है। निर्गुर्णी भी स्मरण की उसी ग्रार्थ में लेता ग्रीर समभता है। यह पूर्णांक्षेण एक ऐसी ग्रान्तरिक ग्रावस्था है जिसमें हृदय की सारी श्रनुभूतियाँ प्रेमी के बारों ग्रोर ही लिपटी रहती हैं।

स्मरण में साधु के मस्तिष्क की ग्रवस्था जल भरकर लाती हुई किशोरी की मान-सिक श्रवस्था के समान होनी चाहिए । जिस प्रधार चलते तथा बातचीत करते हुए भी श्रीश पर रखे हुए कलश के संतुलन पर ही उसका ध्यान केन्द्रित रहता है, उसी प्रकार साधक को भी इसी श्रवस्था की प्राप्ति का प्रयास ग्रावश्यक है। पिनहारी की गित की भांति वह श्रतीकिक सत्ता के स्मरण में ही रत रहे, यद्यपि वाह्य-दर्शन में वह संमार में ही लिप्त दिखाई दे। ऐसी मन:स्थिति की प्राप्ति के पश्चात् वह श्रवस्था श्राती है जब होठों से स्मरण की ग्रावश्यकता शेष नहीं रह जाती। उसका स्थान वे तन्मय श्रनुभूतियाँ ले लेती हैं, जिनको संत श्रजपा जाप के नाम से पुकारते हैं। इसके लिए जिह्या श्रथवा माला की ग्रावश्यकता नहीं होती, इसमें स्वयं श्रात्मा में श्रान्दोलन श्रावश्यक होता है तथा ग्रात्मानुभृति के द्वारा ही ग्रपने श्रन्तर में निवास करने वाली ग्रलोकिक सत्ता के प्रत्यक्ष दर्शन तथा स्पर्श का श्रनुभव होता है। जब श्रात्मानुभृति की मादकता से मन श्रोतशीत हो जाता है तब मुँह से निकल हुए शब्दों की ग्रावश्यकता ही कहाँ रह जाती है। जब श्रेम श्रात्मा तथा हृदय में व्याप्त हो जाता है, तो श्रेमी के यशः जान के निमित्त एक-एक रोम मुख के समान हो जाता है।

जब यह श्रवस्था चिरस्थायी तथा श्रानिवार्य वनकर जीवन के सूल तस्व तथा प्रेरणा का रूप भारण कर लेती है तब समय के शब्द का श्रालौकिक संगीत उसके कर्ण्- कुहरों में गूंज जाता है, श्रीर उसे प्रयुभव होता है कि यक्षपि उसन कहा को भुला दिया था, पर बहा ने उसको कभी नहीं भुलाया। बादू ने इस श्रवस्था का वर्णन बहुत सुन्दर शब्दों में किया है—

प्रीति जो लागी घुल गई, बैठ गई मन माहि। रोम-रोम पिड-पिड करै, मुझ की सरधा नाहि॥

तदनन्तर, अन्ततः अलोकिक स्मरण स्मरणमात्र नहीं रह जाता। आत्मा बह्म की उस सत्ता में लय हो जाती है जिसे साधक अब अपने ही जीवन तथा करीर का एक श्रंग समक्षने लगता है। इसको निर्गुणी लो के नाम से जानता है।

श्रजपा जाप इस प्रकार निर्भुग् साधना का मुख्य ग्रंग होने के कारण सभी संत कवियों का वर्ण्य-विषय रहा है। सहजो तथा दया दोनों ने ही नाम-स्मरण तथा श्रजपा जाप की मनःस्थिति की भादकता पर सुन्दर रचनाएँ की हैं।

त्रज्ञपा का द्या — यजपा निर्मुण साधना का वह सोपान है, जिस पर पहुँच-कर श्रात्मा ब्रह्म में इतनी लय हो जाती है कि उसके स्मरण, ध्यान इत्यादि के लिए किसी बाह्म साधन की श्रावश्यकता नहीं रह जाती । माला तथा सुमिरनी के साथ श्रधर श्रीर जिह्ना से राम-नाम के उच्चारण की महता भी नहीं रहती, वरन् साधक के रोम-रोम से सतत किसी बाह्म प्रयास के बिना ही उसके उपास्य के नाम का जपन सुआ करता है, इसी कारण उसका नाम अजपा जाप रखा है। श्रजपा जाप की इस श्रवस्था की मादक अनुभूति, उद्देग श्रीर विह्मलता का वर्णन वयावाई ने किया है। इस वर्णन के विषय-निर्वाह में इतनी परिषद्यता है कि इन दोहों के उनके द्वारा रिचत होने में भी सन्देह मालूम होने लगता था।

ग्रजपा के इस ग्रंग में मनःस्थिति की ग्रपेक्षा लक्ष्य-प्राप्ति के पश्चात् की ग्रव-स्था का वर्रान प्रधान हैं। चररावास गुरु से सोहं स्वररण की वीक्षा पाकर वया ने नासिका के श्रग्रजाग पर बृद्धि को एकाग्र कर, पशासन लगा, ग्रजपा जाप का ग्रायो-जन ग्रारम्भ किया। इस जाप के श्रारम्भ का वर्षन करते हुए वह कहती है—

> श्चर्ध-अर्थ यथि सुरति थिरि, अर्थे शु अजपा जाप। दया लहे निज धास कूँ, छुटै सफल संताप।।

इस प्रकार के जाप से ब्रह्म रंध्र में ग्रनहब का सुललित स्वर गुंजरित हो उठता है, ग्रीर निर्वाण-पद की प्राप्ति होती है—

गगन मध्य सुरली बजै, मै जु सुनी निज कान ।

दया दया गुक्देव की, परस्यो पद-निर्वारण ॥

इस पद की प्राप्ति के पश्चात् जो अलौकिक दृश्य उन्हें दिखाई देते हैं, उनका नैसर्गिक
ग्रालोक इन पंक्तियों में व्यक्त है—

विन दाभिनि उजियार श्रति, िवन घन परत फुहार ।

मगन भयो मनुवाँ तहाँ, दया निहार-निहार ।।

ग्रातमा ग्रोर परमात्मा के तादातम्य का पूर्ण श्रोर सुन्दर वर्णन देखिये—

चेतन रूपी आत्मा, यसै पिंड शहां । ना करता ना भोगता, अहै अचल असंड !।

म्रात्मवासी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए दृष्टि की विशालता की श्रावश्यकता है, साधना की बेध्टा तथा ज्ञान द्वारा उस सूक्ष्म में निहित विराट के दर्शन होते हैं—

घर मठादि में रम रह्यो, रमता राम जुहोय। ज्ञान दृष्टि सूँ देखिये, है श्राकासवत् सोय॥

दयाबोध की रचना के मूल में चरणदास की प्रेरणा तथा श्राज्ञा थी। उन्हीं की ग्राज्ञा से इसकी रचना हुई थी, इसका स्पष्ट उल्लेख उन्होंने किया है—

चरनदास की छुपा सूँ, भी मन उठो उसंग। दयाबोध बरनन कियो, जह सुख की उठत तरंग।।

दयाबाई की इस रचना में ज्ञान तथा योग की सम्यक् विवेचना के साथ-साथ काव्य का कोमल पुट भी है। परिमारा में इनकी रचनाएँ सहजो की रचनाथ्रों से कम अवस्य हैं; पर गाम्भीर्य, सौष्ठव तथा विषय-प्रतिपादन की वृष्टि से दयाबाई के पद अधिक उत्कृष्ट ठहरते हैं। वर्ण्य-विषय दोनों के लगभग एक-से ही हैं। जहाँ सहजो की शैली वर्णनात्मक, गुष्क और पिष्ट-पेष्टित है वहाँ वया की शैली प्रचाहमयी, सरस तथा काव्यात्मक है। ध्यावाई की रचनाएं काव्य से उतनी दूर नहीं है जितनी सहजो की।

विनयमालिका—दयाबाई की बानी का इसरा श्रंग है विनयमालिका। इस ग्रंग के रचियता के विषय में बहुत भतभेद हैं। इसकी पंक्तियों में दयादास का प्रयोग है, जिससे यह अनुमान किया जाता है कि इसकी लेखिका दयाबाई नहीं, वयाबास नाम का व्यक्ति होगा । विनयमालिका तथा इग्राबोध के सिद्धान्त में मोलिक श्रन्तर है। बयाबोध में निर्णुण बह्मा की उपासना का वर्णन संत मत के सिद्धान्तों पर ग्राघारित है। विनयमालिका में विरुए के जनेक अवतारों की कथाश्रों का वर्णन है। चररादास जी पर भागवत का प्रभाव था, उन्होंने अपनी साधना में कृष्ण की परम ब्रह्म का रूप मानकर उनने सम्बन्धित अनेक लीलाओं को ब्रह्म की लीलाएँ साना हैं। भागवत के कृष्ण और संता सत के बहा में उनके अनुसार मुलतः कोई प्रक्तर नहीं है। सहजोबाई के पदों में भी इस प्रकार के आभास यत्र-तत्र मिलते है, पर उनके कृष्ण का श्रस्तित्य बहुत ने अलग नहीं है। जहाँ उन्होंने गीविन्द, नारायस इत्याचि का प्रयोग किया है, उसका प्रतिपादन उन्होंने मुलतः बह्य के उसी रूप में किया है जो निर्मुश यह में चान्य थे। चरणवास जी के जन्मोत्सव-वर्शन इत्यादि में कृष्ण-लीलाफ्रों का आभाव अवस्य मिल जाता है, पर विष्णु के अनेक अवतारों और राम-कृष्ण की विविध कहानियों पर उनकी श्रास्था प्रायः लक्षित नहीं होती। परन्तु विनवमालिका के इन दोहों में समुग्रोपासना की स्पष्ट छाप है। प्रथम पंक्ति में एक जिल्लासा है कि तुम्हें क्या कहकर प्रकारूं--

> किस विधि रीभत हो प्रभु, का कहि टेक्टॅ नाथ ? लहर भेहर जब ही करो, तब ही होर्ड सनाथ ॥

इस प्रश्न के उत्तर में उपास्य को अनेक नामों से सम्बोधित करते हुए लेखक ने पन्द्रह दोहों में उनके नामों की गराना की है। उपास्य के रूप में इस प्रकार एक मौलिक अन्तर है जो एक ही कवि के व्यक्तित्य में एक साथ होना असम्भव प्रतीत होता है।

उपासना-पद्धति भी दयाबोध ये विस्तित पद्धति से पूर्णतया भिन्न है। जैसा कि नाम से प्रतीत होना है, विनय को ही इसमें प्रधान स्थान प्राप्त है। निर्मुण साधना में विनस्ता और सहनकीलता साधु के चरित्र के प्रधान अंग अवस्य हैं, पर लक्ष्य की प्राप्ति के ये साधन नहीं हैं। विनयमालिका का किव ईश्वर को उसके विरद का स्मरण दिलाकर अपनी मुक्ति की प्रार्थना करता है। पितत-उधारन भगवान की कृपा तथा यहा की असंख्य कहानियों के स्मरण से उसे अपनी मुक्ति की प्राक्षा होती है। भिन्त के उद्गार बहुत प्रवल और सुन्दर है, उनमें श्रद्धा, याचना, विश्वास और लगन की जो भत्नक है वह निर्मुण साधना की अपेक्षा समुण की रागातमकता के

श्रधिक निकट है। यद्यपि दयादास भी चरगादास के ही जिल्य थे ग्रत: उपासना के इन दो क्यों की ग्रसमता विनयमालिका श्रीर वयाबीय के रविधताणों की एकता में नाम की विभिन्नता द्वारा उत्पन्न सन्देह को पुष्ट कर देते है। दयाबीय में श्रंकित साधना कबीर, बादू ग्रीर नानक की निराकारीपासना चरणवासी पंथ की कृष्ण-भावना से रंजित है, परन्तु विनयमालिका की साधना में सूर तथा तुलसी के कृष्ण श्रीर राम की अनेक लीलाओं के साथ विभिन्न अवतारों से सम्बन्धित श्रलीकिक कहानियों का विवर्श और उन्हीं की शक्ति तथा सामर्थ्य पर मुक्ति की आशा भरी है। उपास्य तथा साधना के रूपांकन में विभिन्नता के ग्रातिरिक्त रचनाग्रों के बाह्य इत्त प्रथात् भाषा तथा शैली में भी काफ़ी अन्तर है। दयाबोध की भाषा में परि-माजित पदावली तथा संस्कृत शब्दों का यद्यपि श्रभाव है, पर भाषा में एक श्रवाह है, उसकी सरलता ही उसकी सुन्दरता है। इस सीन्दर्य में परिष्कार नहीं है, म्रलंकार नहीं है, केवल कुछ स्थलों पर जहाँ भावावंश का आधिक्य है, भाषा स्वतः ही मार्मिक तथा तचीली हो गई है। उनकी भाषा अलंकारहीन, खुरदूरे वस्त्रों में अपने सरल सौन्दर्य को छिपाये एक ग्राम-बाला के समान है, जिसका सौन्दर्य बिना किसी प्रयास के ही निखरकर फुट नहीं पड़ता तो भी चमक ग्रवश्य जाता है। विनयमालिका की भाषा सरल है, पर उसके सौन्दर्य के परिष्कार के प्रयास स्पष्ट लक्षित होते हैं।

इन विभिन्नताओं के साथ एक साम्य स्पष्ट श्रीर प्रधान है। दोनों ही रचनाओं के काव्य की श्रात्मा नुद्ध ग्रीर प्रवल है। उपास्य तथा साधना के रूप में मौलिक श्रन्तर होते हुए भी दोनों की ग्रात्मा में उनके मानस-हृदय का स्पष्ट ग्राभास मिलता है। दयाबोध में ग्राये हुए इस प्रकार के विवरगों का उल्लेख उस प्रकरण में हो चुका है—विनयमालिका का हृदय-पक्ष भी इन पंक्तियों में प्रतिविध्वत है—

देह घरो संसार में, तेरो कहि सब कोय। हाँसी होय तो तेरी ही, मेरी कछू न होय॥ प्रेम का यह उपालम्भ कितना विशव ग्रौर चुटीला है—

> वड़-बड़े पापी अधम, तारन लगीन वार। पूँजी लगेन कछु ग्रंब की, हे प्रभु हमरी बार॥

परन्तु दयाबीय और विनयमालिका के भाव और भाषा में जो अन्तर स्पष्ट लक्षित होते हैं, उनसे यह पूर्णतया प्रमाणित होता है कि दोनों का लेखक एक व्यक्ति नहीं है। विनयम।लिका चरणवास जी के किसी अन्य शिष्य द्वारा प्रगीत प्रतीत होती है, जिस पर चरणवासी सम्प्रदाय के निर्मुण पक्ष की अपेक्षा भागवत धर्म का अधिक प्रभाव पड़ा था। दयाबीय में किव के नाम का संकेत दयाबाई तथा दया कुँवरि द्वारा हुआ है जब कि विनयम।लिका में एक स्थल पर भी इस नाम का उन्लेख नहीं है। हर जगह केवल दयावास शब्द ही मिलता है। इन ग्राधारों पर यह गानने के लिए विवश हो जाना पड़ता है कि विनयमालिका दयाबाई की रचना नहीं हो सकती। भ्रमवश इस रचना को भी दयाबाई की बानी के ग्रन्तर्गत स्थान दे दिया गया है।

दयावोध के विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है। यद्यपि उनकी रचनाओं का ध्येय प्रचारात्मक ही श्रधिक था, पर उनमें काव्य का ग्रंश स्वतः श्रा गया है। परिमाण में उनकी रचनाएँ श्रधिक नहीं है। सहजोबाई की रचनाशों की अपेक्षा उनकी संख्या बहुत कम हैं, पर विषय के प्रतिपादन, भावों की श्रभिव्यंजना तथा ग्रात्माभिव्यक्ति में दयाबाई को सहजो से बहुत श्रधिक सफलता मिली है। प्रेम की विद्वलता श्रोर सांसारिक मायाजन्य नैराह्य के जो मुन्दर तथा सजीव चित्र दया ने द्वींचे हैं, तद्विषयक सहजो द्वारा श्रंकित चित्र उनके समक्ष विलक्तुल निष्प्राण जान पड़ते हैं। प्रचार तथा श्रात्माभिव्यक्ति, दोनों ही वृष्टियों से निर्मुण सन्तों की बानियों में दयाबाध का विशेष तथा उच्च स्थान रहेगा। उनकी बानी का श्रोज, उनके प्रेम का माधुर्य और उनके प्रचार की क्षमता श्रन्य कवियों की रचनाश्रों से कम नहीं है।

महजो तथा द्यावाई की कान्य-तुलनात्मक विवेचना

दारोनिक सिद्धान्त—निर्गुण सम्प्रदाय के विभिन्न चरणदासी मत के प्रवर्तक श्री चरणदास की ये दो शिन्याएँ निर्गुण मत की ग्रमर कवियित्रयाँ हैं। इन दोनों की ही भावनाओं तथा विचारधाराओं पर इस मत की स्पन्न छाप है। इस सम्प्रदाय में संतमत तथा भागवत के दार्शनिक सिद्धान्तों का सामंजस्य है। साधना में ज्ञान, योग श्रीर प्रेम तीनों की ही प्रधानता है, परन्तु इनके ब्रह्म का रूप निर्गुण मत के निराकार ग्ररूप ब्रह्म की ग्रपेक्षा भागवत धर्म के साकार ब्रह्म की भावना के ग्रधिक निकट है। ब्रह्म की कल्पना में सगुण भावना का ग्रारोपण तो है, पर किसी स्थूल चित्र ग्रथवा मूर्ति-रूप में वह पूज्य नहीं है। सहजोबाई तथा दयाबाई के ब्रह्म में भी निराकार ग्रीर साकार का सामंजस्य है—सहजो के शब्दों मे—

निर्मुण सो सर्गुन भये, भक्त उधारनहार। सहजो की दंडोत है, तार्कू बारम्बार॥

कृष्ण के लीलारूप की ग्रपेक्षा विराटरूप उनके लिए ग्रधिक महत्त्वपूर्ण है। उनके निर्मुण ब्रह्म गीता के उपदेशक कृष्ण हैं जिन्होंने घोषणा की थी—

> में ग्रखण्ड व्यापक सकल, सहज रहा भरपूर। ज्ञानी पावै निकट ही, मुरख जाने दूर॥

बह्म का मूल रूप निरंजन हैं जो भक्तों के हेतु, पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लेता है। सगुरा तथा निर्मुण के इस सामजस्य का उदाहररण इन पिक्तयों से मिल मकता है—

नेति-नेति कहि वेट पुकारे। सो अधरन पर मुरली घारे।। जाकूँ ब्रह्मादिक मुलि घ्यावें। ताहि पूत कहि नन्त जुलावें।। सिव सनकादिक ग्रन्त न पावें। सो सिवयन संग रास रचावें।। अनन्त लोक घेटे उपजावें। सो मोहन यूजराज कहावें।। निर्मुत समुन घेट नहिं होई। ग्रादि शन्त मधि एकहि होई।।

सृष्टि का प्रत्येक उपकरण दृह्म का गंदा है, जीव की पृथक् सत्ता नहीं है। हिर स्रमेक क्यों में प्रकट होता है। जगत् तथा वहा के सम्बन्ध का रूप विद्युत परि-ए। मवाद है। जल जमकर हिम वन जाता है, पर फिर हिम गलकर जल का रूप धारण कर गेता है। जैसे सूर्ध तथा उसके आलोक में कोई स्रन्तर नहीं, उसी प्रकार का सम्बन्ध जीव शौर वहा में है। एक वस्तु कारण है दूसरी कार्य, एक शंश है दूसरी शंशी। बहा तथा जीव से भी कार्य-कारण तथा शंश-अंशी का सम्बन्ध है। सहजोबाई के शब्दों में—

सहजो हरि बहुरंग है, वही प्रगट वहि गूप। जल पाले सें भेद ना, ज्यों सुरज ग्रह धूप।।

वयावाई के ब्रह्म का रूप साकार के निकट नहीं है। उनके कहा का रूप कबीर के सतगुरु के श्रधिक निकट है। वह गुगातीत निर्गुण श्रलस निरंजन है, वह सर्वव्यापी है, उसी के सूत्र में बंधी सृष्टि का परिचालन होता है। वया के जब्दों में—

वही एक व्यापक सकल, ज्यों मनिका में डोर ।

माला की मिएकाएँ जिस डोर में गुंथी रहती है, वही उस माला के अस्तित्व का ग्राधार हैं। सुब्टि रूपी मिनका की सम्बद्धता तथा नियमन इहा पर निर्भर हैं। वह कबीर के सतगुर के समान उस जगत् का वासी है जहाँ अगन्त भानु की श्रद्भुत ज्योति का ग्रालोक फैसा रहता है। उनका परशहा उत्त सत्य-लोक का यासी है—

> जहाँ काल ग्ररु ज्वाल नींह, सीत उध्मा नींह बीर । स्या परिस निज धाम को, पायो भेद गंभीर ॥

कवि तथा बहा के सम्बन्ध-स्थापन के मूल में उन्होंने भी श्राहैतवाद माना है। समस्त सृष्टि जड़ रूप है केवल ग्रात्मा में ही हा का चेतन ग्रंज है, इसलिए ग्रात्मा तथा परमात्मा में हैतभावना नहीं है। उनके ज्ञां में—

चेतन रूपी आत्मा, बसै पिंड ग्रहांड।
ना करता ना भोगता, अहै अचल अखंड।।
जगत् का परिशाम मिथ्या है, तन का सौंदर्य भ्रम है, केवल तू चेतन है, तुभ में लय
होने की आत्मानुभूति ही ज्ञानन्द रूप है—

जग परनामी हैं मृषा, तन रूपी भ्रम कूप। तू चैतन स्वरूप हैं, श्रद्भुत ग्रानन्द रूप॥

बहा की इस ग्ररूप सत्ता पर सगुरा अवतारवाद की छाप विलकुल नहीं है, परन्तु इस ग्रपार शक्ति की ग्रनुभूति की प्राप्ति चररादास की शिक्षाग्रों हारा ही हुई है, इसका उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है।

बहुत और जीव के रूप तथा सम्बन्ध-निरूपण के श्रतिरिक्त उनकी दार्शनिकता में संसार की नदवरता का स्थान भी बहुत महत्त्वपूर्ण है, जिसके चित्र दोनों ने ही बड़े सजीव तथा मार्मिक खींचे हैं। गुरु की महत्ता को दोनों ने ही विशेष स्थान दिया है, उनकी श्रवस्था और विद्वास की श्रविकता ने अनेक दार उन्हें हरि से भी उच्च पदवी पर प्रतिष्ठित कर दिया है। सहजो की साधना पर भी साकारोपासना का यथेष्ट प्रभाव है। जहाँ उनकी रचनाओं में ग्रह्म के सगुण रूप के प्रति उद्गार है, उनमें भिक्त-मार्ग की सभी प्रधान भावनाओं का स्पर्श है, वहाँ पितत-उधारन लाल विहारी के समक्ष श्रपने को महान श्रवगुणी मानकर एक और वह प्रार्थना करती हैं—

## तुम गुनवंत से जीगन भारी।

तुम्हरी श्रोट खोट यहु कीन्हे, पतित-उधारन लाल बिहारी।
तो दूसरी श्रोर सूर की थाँति उनजे विरद का स्मरण दिलाती हुई कहती हैं—
हमारे श्रोगुन पै नींह जाश्रो, तुम्हीं श्रपना विरद सम्हारो .....

विनय के कुछ पदों में यद्यिष सहजोबाई भिक्त-साधना के प्रभाव से प्रभावित जान पड़ती है, पर उनकी साधना का सुख्य रूप निर्मुत्ता सम्प्रदाय की मान्य साधना ही है। हृदय की जुद्धि, गुरु की शर्ता-प्रहत्ता, ध्रौर कामनाध्रों का दमन हिर के प्रेम के मादक रस की प्राप्ति करने के लिए ध्रायश्यक है। जब जीव चंचल मन को स्थिर कर, इन्द्रियों को वश में कर लेता है, तभी वह साधना के ग्रमले सीपानों पर चढ़ने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। उनकी साधना की रूपरेखा का ज्ञान उनकी इन पंक्तियों से हो जाता है—

### वावा काया नगर बसावो।

ज्ञान-दृष्टि सूँ घट में देखो, सुरित निरत लौ लाबो ॥ पाँच मारि मन बास कर अपने, तीनों ताप नसावौ ॥ सत सन्तोष गहो दृढ़ सेती, दुर्जन मारि भगावौ ॥ सील छिमा धीरज को धारो, श्रनहद बम्ब बजावो ॥ पाप बानिया रहन न दीजे, घरम बजार लगायो ॥

वयाबाई की उपासना में योग श्रीर ज्ञान-तत्त्व प्रधान है। योग नाम-स्मर्ख से श्रारम्भ होकर श्रनहद नाद तथा ज्योति-दर्शन पर समाप्त होता है। श्रहनिश नाम- स्मरण योग का प्रथम सोपान है। उसके पर्वात् नासिका के अग्रभाग पर ध्यान एकाग्र करना, पद्मासन का अभ्यास करना, प्राणायाम, त्रिकुटि पर ध्यान स्थित करना इत्यादि अनेक सोपान आते है, फिर अन्त में वह स्थिति आती हैं जब हृदय के ग्रणु-अणु तथा रोम-रोम से राम के नाम का जाप हुआ करता है। इसी को अजपा जाप कहते हैं। जब मन की यह अवस्था हो जाती है तब वह सांसारिक वासनाओं की और से अपंग हो जाता है और तभी जीव ब्रह्मरन्ध्र में हाने वाले अनहद संगीत को सुनकर निर्वाण-पद अप्त करता है। साधना के इस रूप के अतिरिक्त दयाबाई की साधना में और कुछ नहीं है।

सहजो की साधना मे अजपा जाप यद्यपि प्रधान है, पर भागवत धर्म का व्याप्त प्रभाव उन पर है। इसी कारण भावना का पुट भी उनकी साधना में मिलता है।

साथना तथा बहा के इस तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि दयावाई पर संत-परम्परा का ही प्रभाव था; चरणवासी सम्प्रदाय का दूसरा पक्ष जिसका सम्बन्ध कृष्ण रूप कहा और प्रेम-भिन-साधना से था, उन्होंने बिलकुल ग्रहण नहीं किया। उनके उपास्य का रूप संतमत परम्परा से मान्य निराकार है तथा साधना में योग तथा प्रेम द्वारा प्राप्त ज्ञान मुख्य है। सहजो परब्रह्म के श्रवतारी रूप श्रीर निर्मुण रूप का समाधान दोनों को एक में मिलाकर कर देती है। साधना पर भी सगुण भिन्न का प्रभाव श्रधिक नहीं तो नगण्य भी नहीं कहा जा सकता।

श्रह्म का रूप-निरूपएा, उसमे जीव तथा जड़-जगत् से सम्बन्ध-स्थापन इत्यादि दार्शनिक विवेचनाथों का सम्बन्ध मस्तिष्क से हैं, हृदय से नहीं । स्त्री में अनुभूति प्रधान होती हैं, वोद्धिक विश्लेषएा के तर्क उसके जीवन तथा स्वभाव से दूर हैं, पर इन दोनों की विवेचनाएँ पूर्ण हैं । भावनाश्रों की सरसता में इन विषयों की शुक्तता यद्यपि छिप नहीं सकी है, पर ये नीरस विषय ही उनके जीवन के प्रेरक थे । लौकिक भावना-शून्य उनके काव्य में दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन इतनी योग्यता से किया गया है कि योगिक और ज्ञान सम्बन्धी जिल्ल विवेचनाश्रों का उनके नारी-हृदय के साथ समन्वय देख श्रादचर्य होता है । भावनाश्रों श्रोर श्रनुभूतियों की विभूति, जो नारी की जन्मजात् शक्ति मानी जाती है, उनकी रचनाश्रों में श्रवसर पाकर भी नहीं विक-सित हो सकी है, और दार्शनिक सिद्धान्तों के वौद्धिक प्रतिपादन में उनकी पूर्ण सफलता नारी-हृदय की भावनाश्रों के इतिहास का एक श्रपवाद पृष्ठ-सा प्रतीत होता है ।

काञ्य तथ। कलापच् — निर्मुरा धारा के संत कवि उपवेशक तथा प्रचारक प्रथिक थे, यह सत्य है; किन्तु संतमत में विरहानुभूति तथा मिलन-उत्कंठा इत्यादि की भूंगारिक अनुभूतियों का भी अभाव नहीं है, जिनमें भावपक्ष ही प्रधान है। निर्मुरा काव्य में अनुभूतियों की धेष्ठ अभिन्यक्ति इन्हों प्रसंगों में मिलती है। अनेक संतों की विरह

विह्वलता तथा अन्य अनुभृतियों की तीव्रता की श्रीभव्यक्ति में कला के अभाव में भी भावनाएँ काव्य बन गई हैं। प्रियतम में लय हो जाने की उत्कंठित नववध, मृत्य रूपी दूती का सम्वाद पा डोली सजाकर प्रियमिलन के लिए प्रयास करने वाली श्रात्मा, संसार की नक्ष्वरता इत्यादि के अनेक ऐसे प्रसंग हैं जहाँ अनुभृतियों का ही प्राधान्य है तथा जिनमें काव्य की शुद्ध आत्मा के दर्शन होते हैं। सहजो तथा दयाबाई की रच-नाओं में काव्य का भाव पक्ष सर्वथा गौरा है। सहजीबाई के गृह के प्रति लिखे गये पदों में श्रास्था की सच्चाई श्रवस्य है, पर श्रनुभृति की तीवता नहीं; कंवल चरणदासी मत में मान्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन ग्रीर प्रचार ही प्रधान है। प्रेम के प्रसंग में मध्र भावना का पूर्णतया श्रभाव है, हाँ व्यंग्य और उपहास की सजीवता तथा सांसारिक नश्वरता में वीभत्स की रसान्भति उत्पन्न करने में वह अवश्य सफल हो सकी हैं। निर्वेद भावना की श्रभिव्यक्ति उनके उपदेश, चेतावनी, जगत की नश्वरता श्रादि के चित्ररा में पर्याप्त सफलता से हुई है। इस प्रकार उनके काव्य में दो रसों की सुब्टि हुई है—(१) शान्त (२) वीभत्स । चरणदास जी की लीला-वर्गन में उनके जन्मोत्सव के गीत गाते हुए, वात्सल्य-भावना दिखाई देती है। पर वात्सल्य की अपेक्षा उन गीतों में निष्ठा ग्रधिक है। गुरु की बाल कल्पना उन्होंने केवल उनकी कीर्ति ग्रीर लीला गान के लिए ही की थी, इन श्रांतिशयों कित ध्येय प्रचार ही श्रधिक मालुम होता है।

मानव-जीवन की पीड़न तथा वेदना-जन्य कहुताओं की प्रतिक्रिया लौकिक के प्रति उपेक्षा तथा आध्यात्मिकता के प्रति अनुराग में होती है, और इस प्रकार श्रस्थिर मन की चंचलता निवंद की शान्ति में परिणित हो जाती है। रसानुभूति की सृष्टि करने के ध्येय से ये रचनाएँ लिखी नहीं गई, परन्तु इस प्रकार की भावुक स्थितयों में साधारण भाव भी काव्य की सरस्रता प्राप्त कर लेते हैं, सहजो के काव्य में ऐसा कम हम्ना है।

काव्य तत्व सहजो की अपेक्षा दयाबाई में बहुत अधिक हैं। प्रेम के ग्रंग जैसे विषयों पर भी सहजो निर्मुण की नीरसता हटाने में असमर्थ रही है, पर दयाबाई की तद्विषयक रचनाग्रों का भावपक्ष अत्यन्त प्रवल है। परम्परागत आलंकारिक रूढ़ियों और सत्रयास कला के अभाव में भी स्वाभाविक बन पड़ी है। काग उड़ाती हुई, आजा और निराज्ञा के पलों की उत्युक्तता में, प्रियतम की प्रतीक्षा में नयन विछाये एक विर-हिस्मी के इस चित्र की भावुकता अनुपम परन्तु सजीव है

काग उड़ावत थके कर, नैन निहारत बाट। प्रेम सिन्ध में पर्यो मन, ना निकसन को घाट।। अलोकिक प्रेम की मधुर अनुभृति की अभिव्यक्ति में जिस प्रकार मीरा गा उठी थी--

घायल की गति घायल जाने, की जिन घायल होइ।
उसी प्रकार प्रेम की पीर से श्राकान्त हृदय की टीस व्यक्त करते हुए वह कहती हं—
पंथ प्रेम की श्रटपटो कोइय न जानत बीर।

कं मन जानत आपनो के लागी जेहि पीर।।

इस प्रकार प्रेम-वियोग से विक्षिप्त इस विरहिग्गी का चित्र ध्रमलंकृत होते हुए भी कितना, सजीव तथा चित्रोपम है।

> बौरी ह्वं चितवत फिल्, हरि श्रावें केहि श्रोर । छिन उठं छिन गिर पलें, राम दुखी मन मोर ॥

वराग्य के श्रंग में जगत् की नश्वरता के चित्र है श्रवश्य, पर सहजो के वीभत्स चित्रों के समान यह मन में विकलन नहीं उत्पन्न करते। संसार की नश्वरता के चित्रों को ये स्पर्श तो नहीं कर पाये है पर उनसे श्रधिक दूर नहीं है। सांसारिक वैभव श्रोर ऐश्वयं की नश्वरता उनके इन स्वरों में सजीव हो उठती है—

श्रमु गज श्रर कंचन दया, जोरे लाल करोर । हाथ भाड़ रीते गये, भयो काल को जोर ।।

इस प्रकार सहजो में जहाँ वीभत्स, शान्त ग्रौर कुछ माधुर्य रस का प्रवाह है वहां दयाबाई की रचनाग्रों में उत्कृष्ट माधुर्य ग्रौर सफल निवेंद व्यक्त है। दयाबाई का भावपक्ष सहजो से निस्सन्देह समृद्ध है।

इनके काव्य के कलापक पर विचार करना किसी अनगढ़ कुम्हार के बनाये हुए पात्रों में लखनऊ के कला-कौशल को ढूंढ़ने का असफल और उपहासत्रद प्रयास होगा। काव्य-साधना इनका ध्येय नहीं था, किवता तो उनके आध्यात्मिक सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति और प्रचार के लिए एक साधनमात्र थी, इसलिए अलंकारों की सुषमा और छन्दों का लय उनके काव्य में नहीं मिलता, जहां भावनाएँ सजाव हैं, वे स्वयं काव्य बन गई हैं, सीधी साधारण भावनाओं को अलंकार और छन्द में आयेष्ठित कर आकर्षक बनाना न उनका ध्येय था और न इसकी उनमें क्षमता थी। सीधी-सादी एक-आध उपमायें संसार की नश्वरता के वर्णन में उन्होंने दे वी हैं, जो विचार की अभिव्यक्ति में पर्याप्त सहायक हुई है। वयाबाई का एक दोहा इसके उदाहरण रूप में लिया जा सकता हैं—

जैसी मोती थोस को, तैसी यह संसार। विनसि जाय छिन एक में, दया प्रभू उर धार।। इसी प्रकार सहजोबाई का एक दोहा भी इसके उदाहरण के लिए लिया खा सकता हैं। लेकिन इस प्रकार के टोहे उनके काव्यं में प्रपदाद क्य में ही मिलते हैं— जगत तरैया भोर की, सहजो ठहरत नाहि। जैसे मोती श्रोस को, पानी श्रंजुलि माहि॥

क्षरणभंगुरता के व्यक्त करने वाले ये तीन उपमान उनकी सबल श्रभिव्यक्ति का प्रमारण देते हैं।

दोनों ही साधिकाओं ने अधिकतर दोहा छंद का ही प्रयोग किया है। इस साधारण छंद के प्रयोग में भी अनेक स्थानों पर छंदभंग दोष मिलता है। सहजोबाई ने कुंडलिया छंदों तथा मुक्तक पदों में भी रचना की है।

वयावाई तथा सहजोवाई की इस तुलनात्मक विवेचना से यह प्रमाशात होता है कि सहजो की रचनाएँ यद्यपि प्रचारात्मक दृष्टि से श्रोधक महत्त्वपूर्ण और मात्रा में अधिक हैं, उनकी श्रीभव्यंजना-शक्ति भी प्रौढ़ और सबल हैं, पर काव्य-तत्व उनमें वयावाई से कम है। वया की रचनाग्रों का सम्पूर्ण महत्व उनकी श्रात्मानुभूति की सरस श्राभव्यक्ति पर है। सहजो की श्रीभव्यंजना दृढ़ और सबल है, वया की भानुक और मामिक; सहजो के व्यक्तित्व में कियात्मकता श्रीर प्रौढ़ता है, वया में कोमलता श्रीर भावुकता। दोनों ही निर्मुण मत की श्रमर साधिकाएँ हैं।

इन्द्रामतो-इन्द्रामती श्री प्रारानाथ जी की परिखीता श्री जिन्होंने अपने पति के स्वर में स्वर मिलाकर उन्हें श्रपने मत के प्रचार में पूर्ण सहयोग दिया । प्राणनाथ धामी पंथ के प्रवर्तक थे। विक्रम की सत्रहवीं जाती के लगभग जब ईसाई भारतवर्ष में श्राये तो निर्मुण सम्प्रदाय के संतों ने उन्हें अपनाकर अपने औदार्य का परिचय विया। पन्ना-निवासी प्राग्तनाथ ने वासी सम्प्रदाय की स्थापना की जिसमें स्पष्ट रूप से हिन्दू, मुसलमानों ग्रौर ईसाइयों को एक घोषित किया। इस पंथ के सिद्धान्तों के श्रमुसार जनता में धर्म के नाम पर विभाजन और द्वेष की भावना का प्रचार मिथ्या ग्रीर फूठ है। शासानाथ एक पहुँचे हुए साधु माने जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने पन्ना-नरेश छत्रसाल के लिए हीरे की खान का पता लगवाया था। श्री वडथ्वाल जी ने हीरे की खान से भगवद्मांवत की खान का तात्पर्य निकाला है। धामी पंथ का प्रधान उद्देश्य भगवान के धाम की प्राप्ति है। इस पंथ के द्वारा उन्होंने विभिन्न सम्प्रदायों के अनुवािषयों में प्रेम और सद्भावना का प्रचार किया। इसके साथ-साथ उन्होंने प्रपने प्रापको महदी, मसीहा ग्रीर कल्कि एक साथ घोषित किया। मालम होता है कि उन्हें अपने व्यक्तित्व के प्रभाव पर बहुत विश्वास था, इस महत्वा-कांक्षी पुरुष की पत्नी का स्वर भी उनके स्वर के साथ मिला हुया है। उनके स्वर का कोमलत्व और साधुर्य उनके पति की ग्रहमन्यता को दबाता हुआ प्रतीत उोता है।

थामी पंथ के वृहद् पंथ में इन्द्रामती के रने हुए बहुत से मंत्र हैं। पंथ की

हस्तिलिखित प्रति के उत्पर के पृष्ठ कुछ खंडित हैं, इस कारएा उसका नाम ज्ञात नहीं होता। पर उसमें जो छोटे-छोटे ग्रंथ सिम्मिलित है उन सबसे विभिन्न धर्मी, विशेष-कर हिन्दू फ्रॉर इस्लाम धर्म में एकत्व विखलाने का प्रयास किया गया है ग्रीर ग्राइचर्य तो यह होता है कि लगभग प्रत्येक ग्रंथ में इन्द्रामती की लिखी हुई कविताएँ सिम्मि-लित है। भिन्न-भिन्न शीर्षक देकर उन्होंने सम्पूर्ण ग्रंथ का विभाजन कर दिया है।

प्रारानाथ ग्रोर पन्ना-नरेश छत्रसाल सम-सामयिक थे। छत्रसाल का जन्म सन् १६४६ ग्रौर मृत्यु सन् १७२६ माना जाता है। इन्समती के समय के ग्रनुमान मे इस प्रकार कोई कठिनाई नहीं पड़ती।

धामी मत के श्रीर भी ग्रंथ है जो केवल प्राणनाथ के ही लिखे हुए है। श्रभी तक केवल एक पदाबली ही दोनों की संयुक्त रचना मानी जाती थी, पर नागरी प्रचारिगी सभा की श्रप्रकाशित रिपोर्टों की हस्तिलिखित प्रतियों के देखने पर प्राण-नाथ श्रीर इन्द्रामती की बारह से भी श्रिषक संयुक्त रचनाएँ पिलों जिन सबका संकलन इस बृहद् ग्रंथ में है।

इस विज्ञालकाय ग्रंथ में संकलित पहला ग्रंथ है:

किताब जम्बूर—इसमें ११२ पद हैं। इस ग्रंथ में हिन्दू धर्म के किसी विज्ञेष सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विवेचन नहीं है बरिक अनेक सम्प्रदायों पर आंशिक प्रकाश डाला गया है। सर्वप्रथम भागवत के दशम स्कन्ध की कथा है जिसमें ग्रज में कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन है, कई स्थलों पर कृष्ण के स्थान पर विष्णु शब्द का अयोग किया है, तत्परचात् वैष्णव मत की संक्षिप्त विवेचना तथा निगमागम सम्मत निर्मुण बह्य के रूप की भी विवेचना है। ग्रंथ ६ भागों में विभाजित है—

- १. लक्ष्मी जी के वृष्टांत ।
- २. वेदवारगी।
- ३. दूध-पानी का वेवरा।
- ४. भी भागवंत को सार।
- ५ वट पुष्ट मरजाद।
- ६. परगट बानी।

इन सभी विभागों में एक ही काव्य-पद्धति भिलती है ग्रीर यह पद्धति है रागबद्ध मुक्तक पदों की । बीच-वीच में चौपाइयां भी हैं लेकिन उनसे छेद-भंग दोष बहुत ग्रा गया है। पहले सर्ग में विष्णु ग्रीर लक्ष्मी का सम्वाद है जिसमें राधा-कृष्ण के रूप की छाया मिलती है।

२. वेदवाएा योग, ज्ञान तथा निर्मुग ब्रह्म की विवेचना है । ईडबर की असीम इक्ति की स्थापना ही जिसका मुख्य थ्येय प्रतीत होता है । धामी मत के प्रवर्तक पर पूर्ण विश्वास श्रीर ग्रास्था ध्यक्त करते हुए उन्होंने ग्रनेक पद लिखे हैं जिसमें यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि धासी पंथ का ग्राश्रय लेने वाले ध्यक्ति की ईश्वर से मिलन का ग्रवसर बहुत श्रासानी ले सिल जाता है । इसी बात का मंकेत करती हुई वह लिखती है—-

### तू न भूल इन्द्रावती

ऐसा समया पाये ॥ तू ले धनी अपना ॥ श्रीर जिन दिवाये ॥ तो ही यों धनी के बाम लसी ॥ पहिचान ले सुहाग ऐसी एकांत कब पायेगी ॥ मेहेर करी महबूब ॥ करके संग मिलाप आवां षोल के ढांपिये जिन चूकिये इतनी देर ॥ रात-दिन तेरे राज का सूत कात सवा सेर ॥

- 3. दूध पानी का बेबरा नामक सर्ग में निर्मुण और समुक्त दोनों मलों के साधनों की अपेक्षा साध्य की एकता का निर्देशन किया गया है। मन की स्वच्छता और बाह्याडम्बर की तुलना का नाम दूध पानी का विवरण दिया है।
- ४. श्री भागवंत को सार—इस सर्ग में शीमव्भागवत के दशम स्कन्थ का सार पदों की मुक्तक शैली में बॉराल है । कुष्ण की बाल-लीलाझों का वर्णन प्रधान है।
- ४. षट पुष्ट मरजाद पद्म—इस सर्ग के दो-तीन पृष्ठ बीच से जीर्गावस्था में हैं। ग्रतः किसी क्रमबद्ध विषय के संकेत श्रौर निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है, पर यत्र-तत्र बिखरे हुए दो-चार पदों में ज्ञान श्रौर योग के सिद्धान्तों का मुख्य विवेचन है। माया जीव श्रौर सुरत इत्यादि का उल्लेख अपने पुराने रूप में इन्द्रामती के नये शब्दों के श्रावरण में उल्लेखनीय है।
- ६. परगढ बानी नामक सर्ग में प्राणनाथ जी को साकार ईश्वर तथा निर्णुण ब्रह्म का प्रतिनिधि मानकर उनके मत का प्रचार ग्रोर प्रतिपादन है, जिसका द्वार मानवमात्र के लिए खुला है।

घट एन—जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है इसमें घट ऋतु ग्रोंका वर्णान है। वियोग श्रृंगार प्रधान है। बारहमासा ग्रीर घटऋतु वर्णन उस काल के काव्य के एक मुख्य ग्रंग बन रहे थे। यहाँ तक कि ग्रात्मा ग्रीर परमात्मा के सम्बन्ध स्थापन में भी प्रकृति के यह परिवर्तन उद्दीपन रूप में ग्राये हैं। यह सम्पूर्ण ग्रंथ इन्द्रामती का लिखा हुआ है। प्रायः सभी पदों की श्रृन्तिम पंक्ति में उनके नाम का निर्देश मिलता है। इन पदों का ग्राकार सामान्य मुक्तक पदों से बड़ा है। एक पद में लगभग २० से भी अधिक पंक्तियाँ हैं, ग्रारम्भ से ग्रन्त तक भाव लौकिक हैं पर कहीं-कहीं पर श्रृनुभूति की तीव्रता ग्रोर वातावरण की ग्रालीकिकता उसमें सूकी पुट का ग्राभास देने लगती है। उनकी विरहिणी ग्रात्मा ग्रीर प्रियतम परम शक्ति

के प्रतीक ज्ञात होते हैं। समय और ऋतु के रागों के श्रनुसार ही प्रत्येक शहतु पर लिखे हुए पद संगीत श्रीर काव्य वो कलाओं का एक सुत्र में गिरोते जान पड़ते हैं।

पट ऋतु नो कलस— यद्यपि षटऋतु से श्रलग यह स्वतन्त्र पंथ है, पर विषय श्रौर भाव वही हैं, भावों की अनुभूति तीन्नतर है । इस कलश में गोकुल में कृत्म की श्रनेक किशोर लीलाग्नों के बाद उनके मथुरा चले जाने पर उनके वियोग का चित्रता है, इस प्रकार इसमें केवल वियोग ही नहीं संयोग श्रृ गार का वर्णन भी मिलता है। ग्रेम के दोनों पक्ष की श्रनेक ग्रवस्थाग्रों का वर्णन है। इस वर्णन में चेष्टाएँ ही प्रधान हैं। सूक्ष्म भावों तथा श्रवस्थाग्रों के चित्रण की श्रपेक्षा रीतिकालीन छाप लिये हुए शारीरिक चेष्टाएँ ही श्रधिक विखाई देती हैं। श्रृंगार में लीकिकता की ही पूर्ण छाप है। संयोग की श्रपेक्षा वियोग के चित्रण में चमत्कार श्रीर भाव प्रवरता बोनों ही उच्चतर हैं।

इस ग्रंथ की रचना के विषय में प्राणनाथ जी ने जो कुछ लिखा है उससे प्रतीत होता है यह सम्पूर्ण ग्रंथ इन्द्रामती का ही लिखा हुआ है। साथ के सुख के कारण, सहयोगी बना इन्द्रामती को जो कुछ उन्होंने बताया उसीको इन्द्रामती ने काव्य रूप दे दिया। वे लिखते हैं—

साथ के सुख कारने इन्द्रामती को मैं कहा। ता थें मुख इन्द्रामती से स्रवण कर भया।।

बारहमासी—यह विप्रलम्भ शृंगार का एक सुन्दर सर्ग है जिसमें श्याम को सम्बोधित करके विरिह्णी ग्रपनी विरह-दशा का वर्णन करती है। प्रसिद्ध उप-मानों का ग्राश्रय लेकर, पुराने उद्दीपनों से उनको संवारकर श्रपनी भावनाओं को काव्य रूप विया है। श्रनुभूतियों का यद्यपि विलकुल श्रभाव नहीं है पर वियोग का प्रभाव हृदय की श्रपेक्षा शरीर पर श्रधिक गम्भीरता से व्याप्त वृष्टिगत् होता है। वर्षा में किशोरियाँ प्रियतम के स्नेह से सिक्त शृंगार के श्रानन्द श्रौर उल्लास में डूब रही हैं पर वेचारी विरिह्णी दूसरों की सुखरािश तथा प्रकृति के प्रहार से श्रपनी श्रसमर्थता के बीच पुकार उठती है—

हूँ तो बाला जी बिना
सोभा लिये वग्राराय, रुवे बरस्यां मेघ।
तेडीं मीडयो श्रंगनाये, घर श्राय कियो श्रंगार।
....ऐ नीर तेरे श्राधार
छेम बीजिए।
एने बचग्र इन्द्रामती श्रंग बाला तेडी लीजिए।

इस एकार वसन्त के सोरभ में अपने श्रंग का सौरभ जोड़ देने के लिए मानों युवितयाँ चोवा, लंदन श्रीर शरगजा लेपन करती हैं, परन्तु विरहिशी श्रपने सुरंग बाला जी के श्रभाय में तड़पकर दिन विहाती है।

किताव तोरेत—प्रकरण के नाम की विजिन्नता होते हुए भी कुछ ऐसी वस्तु उसमें नहीं मिलती जिससे इस नाम को समभने पर कुछ प्रकाश पड़ सके। प्रेम-तत्व जैसे दूसरे प्रकरणों में प्रधान है वैमे ही इसमें भी। वियोग में मिलन की प्रतीक्षा, तत्कालीन विद्वलता में अनुभूतियों का जितना सूक्ष्म और मामिक चित्रण इसमें है, तिद्वष्यक दूसरे ग्रंथों में नहीं। विप्रलम्भ की कुछ पंक्तियाँ तो बड़े भावुक कवियों से भी टक्कर लेने की क्षमता रखती हैं। यद्यपि उनके समय तक उर्दू की वेदनात्मक शैली की ग्रपेक्षा श्रृंगार संवारी और उद्दीपन की सीमा में जकड़ा हुआ ग्राता था पर उनके काव्य में ग्राई हुई विरह की तीय ग्रनुभूतियों का ग्रनुमान इस प्रकार की पंक्तियों से लगाया जा सकता है—

सव तन विरहे खाइया, गल गया लोह मॉस। न श्रावे श्रंदर-वाहर, या विधि सुकत साँस।।

तथा

हाड़ भयो सब लकड़ी, सर श्री फल विरह ग्रागिन। मांस मीज लोहू रंगा, या विधि होत हवन।।

वेदना ग्रोर पीड़ा की यह सीमा तीज श्रनुभूतियों के क्षेत्र में ही बनाई जा सकती है। केवल वाह्याडम्बर उसके लिए श्राधार प्रदान करने की क्षमता नहीं रखता।

स्ताम से सम्बन्ध रखने वाजे जितने ग्रंथ है उन सभी में फ़ारसी शब्दों का प्रचुर प्रयोग है। पव-विन्यास ग्रीर व्याकरण में प्रभाव यद्यपि बुन्देलखंडी है पर शब्दाविल प्राय: विदेशी ही है। सिद्धान्त इस्लाम के ग्रीर भाषा फ़ारस की होते हुए भी भारती-यता की छाप छिपी नहीं है। प्राणनाथ का नाम उन कतिपय संतों में ग्राता है जिन्होंने प्रथाशित ग्रानेक धर्म के साधनों को समन्वित कर व्यर्थ वितंड।वाद ग्रीर विषमताग्रों को मिटाने का प्रयास किया, यही कारण है कि जहाँ हिन्दू धर्म के ग्रानेक मतों के सिद्धान्तों की विवेचना की, वहीं इस्लाम को भी उन्होंने उतनी ही प्रधानता से ग्रपनाया। छन्दों का प्रयोग भी फारसी शैली की श्रोर ग्राधिक मुका हुग्रा है। इस्लाम के सिद्धान्तों का विवेचन प्रधान है, पर बीच में हिन्दू धर्म के संक्षिप्त प्रसंग लाकर मानों दोनों को एक सामान्य सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है। प्रत्येक प्रकरण के ग्रारम्भ में चाहे वह हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हो चाहे मुस्लिम, निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं—

निज नाम श्री कृष्ण जी, श्रादि श्रिक्तरातीत । सो तो श्रद्ध जाहिर भये, सब विधिवता सहीत ॥

इस ग्रंथ में एकेश्वरवाद ध्रौर सूफी मत का प्रभाव ग्रधिक लक्षित होता है, श्रेमतत्व प्रधान है। संबंधों के ग्रारम्भ में हिन्दू ग्रौर मुसलमान धर्म की सामान्यमान्य-ताग्रों को जोड़ने का प्रयास है। इन्द्रामती के शब्द भी ग्रपने पति का समर्थन करते हुए सुनाई देते हैं। रचना की चर्चा करते हुए वह कहती है—

> श्री किताब कुरान श्री सन्तव । श्रमराफी लेखुस श्रवाज से, कुरान को गावा है। श्रपनी सुरत पर जाहिर हुई मैं।।

तिनकी ये सन्धे .....

ये श्रावर महमद मेहदी ले उत्तरे सो लिखी है।।

कीर्तन—इस प्रकरण के अधिकतर पद इन्द्रामती के ही लिखे हुए हैं।
यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि हिन्दू धर्म से सम्बन्धित प्रकरणों में उनका मुख्य
हाथ है। कीर्तन के आरम्भ में आत्मरोगों का वर्णन है और उसके उपचार के लिए
ज्ञान, प्रेम और योग का निवेंक्षन है। प्रेमतत्त्व की प्रधानता है। माया, वासना और
मोह त्याज्य हैं। कीर्तन के सभी पद ग्रेय मुक्तक शैली में हैं और राग-रागनियों में
बद्ध हैं।

खुला ा फ़ुरमान—इस प्रकरण में इस्लाम के मूल सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन है। इस्लाम विषयक दूसरे ग्रंथों की भाँति इसमें भी उर्दू ग्रार फ़ारसी की शब्दावली ही ग्रधिक है। इन ग्रंथों की रचना में यद्यपि प्राणनाथ जी का ही हाथ ग्राधिक है, पर इन्द्रामती का भी पूर्ण सहयोग इसमें है यह उन्हों की पंक्तियों से सिद्ध होता है—

तथा-

इन विधि फुरमान फरमावती जाहिर देखती।

किया पदों में स्त्रीतिंग का प्रयोग ही इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए यथेष्ट हैं।

खिलावत — खिलवत नामक प्रकरण में भी इस्लाम के मूल सिद्धान्तों और विद्वासों का ग्राभास है। हिन्दू और मुसलमान धर्मों के सिद्धान्तों को समिन्दित कर एक नये धर्म की स्थापना और उसकी विवेचना है। दोनों धर्मों के परस्पर विरोधी तस्वों को छोड़, केवल समान तत्वों के समीकरण का प्रधास है। जहाँ हिन्दू धर्म का प्रसंग हैं संस्कृत पदावली का प्रयोग है जो पांडित्यपूर्ण भाषा के अधिक निकट ग्रा गई है। पर जहाँ कुरान ग्रौर इस्लाम के सम्बन्ध में कुछ है वहां भाषा फ़ारसी ग्रौर उद्दें के शब्दों से भरी हुई है। ऐसा ज्ञात होता है कि दोनों ही प्रकार की भाषाग्रों पर इस दम्पति का पूर्ण अधिकार था। प्रारानाथ बहुभाषा-विज्ञ थे। यह जीवन भर भ्रमण करते रहे। जहाँ भी गये वहाँ की भाषा सीखली तथा ग्रपना ली। बास्तव में इन्द्रामती ग्रौर प्रारानाथ के इस सुखमय समान स्तर के संकेत से, नारी-जीवन के उस ग्रन्थकार-मय पृष्ठ पर भी उसका ग्रस्तित्व मुस्कराता जान पड़ता है।

परिक्रमा—इस प्रकरण में भी हिन्दू थ्रौर इस्लाम धर्म के मूल तत्वों की वुलना द्वारा दोनों की विरोधी सत्ता का निराकरण थ्रौर समानताश्रों द्वारा समन्वय का प्रयास है। इसमें धामी पंथ का प्रवर्तन तथा प्रधान तस्वों की विस्तृत विवेचना है। इस प्रकरण का खाकार दूसरे प्रकरणों की अपेक्षा ख्रधिक बड़ा है। भाषा थ्रौर शैली इस प्रकरण में प्रसंगानुकूल हैं।

छाठों सागर—आठ सागर जल सागरों श्रयवा महासागरों के नहीं हैं वरन् अपने विचारों श्रीर भावनाओं के ब्रसीम सागर को उन्होंने छोटे-छोटे भागों में विभवत कर दिया है। कुछ तरंगों में जहाँ तूर और नूहों का वर्णन है वहीं कुछ में श्री राजाजी के शृंगार के नाम से राघा और कृष्ण का शृंगार-वर्णन भी है। इस्लाम की विवेचना सम्पूर्णतः प्राणनाथ जी द्वारा रचित जात होती है पर राधा जी श्रीर कृष्ण का शृंगार-वर्णन इन्द्रामती का लिखा हुआ है।

इस प्रकरण के उस भाग में जहाँ श्री जुगलिक कोर जी का शृंगार विध्यत है। इन्द्रामती का श्रीधक सहयोग दिखाई देता है। इस शृंगार को उन्होंने दो भागों बाँटा है एक तो केवल ठकुरानी राधा जी का शृंगार श्रौर दूसरा युगल बम्पति श्रथवा साथ का शृंगार ।

कुछ सागरों में इस्लाम के छोटे-छोटे सिद्धान्तों को विस्तृत रूप देकर उनकी विवेचना की गई है। इन्द्रामती के नाम से इन पदों में वहत थोड़े पद मिलते हैं।

कथामत नामा छोटो, कथामत नामा बड़ो और मारफत सागर—यह भी इस्लाम पर लिखित ग्रंथ है जिनकी विशेषता भी वही है जो पूर्वलिखित इस्लाम सम्बन्धी ग्रंथों की है। इनमें मोमिन दुनी का वर्णन है। इन ग्रंथों में इन्हामती के लिखे हुए ग्रनेक पद हैं।

रामत रहस्य—यह सम्पूर्ण ग्रंथ इन्द्रामती का ही लिखा हुआ है। इसमें कुच्एा की रासलीला का वर्णन है। सूरदास श्रीर नन्ददास के वर्णन के माधुर्य और झौब्टव के समक्ष यद्यपि यह वर्णन पासंग के बराबर भी नहीं ठहरता, न तो उनमें रागात्मक अनुभूतियाँ हैं श्रीर न श्राकर्षक श्रीर प्रवाहयुक्त परिधान, परन्तु उस युग की नारी की परिस्थितियों के प्रकाश में देखने से इस प्रकार की उपेक्षाणीय वस्तु भी कुछ महत्त्व-पूर्ण प्रतीत होने लगती है। कृष्ण की गधुर वंशी की सान भी कितनी वेसुरी अतील होती है उनके दकारों का ग्रावरण पहनकर—

मीठे सुरडे याजडी जेता जोत वृन्दावन । क्रजवालाश्रों का शृंगार श्रोर प्रेम की पराकाण्ठा की मधुर श्रनुभूतियाँ, विलास का सौंदर्य श्रोर चांचल्य इसी प्रकार की शब्दावली में लुग्त होता जान पड़ता है।

उपजावे ग्राति जीवन, नवले सर्वे साजड़ी। विलासी विनोद हाँसी खेल, सोपो रंग साजड़ी॥

पर इस खुरदुरे श्रावरण को फाड़ यदि उसका श्रन्तर देखने श्रीर समभने का प्रयास करें, तो हमें निराध नहीं होना पड़ता। भावनाश्रों की पहुँच श्रीर सजीवता का हमारे हृदय पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है।

रास के समय हृदय में धावेश का सागर लिए हुए, भिलन और लय की प्रतीक्षा में धातुर विह्वल गोपिकाओं में मानो गित ही गित है कहीं विराम नहीं। जीवन की प्रतीक गित में ध्रपने को धुवाये हुए नवल गोपिकाएँ शृंगारों से सिज्यत होकर धीरे-धीरे विनोद और हँसी-खेल में रत हो जाती हैं, इसके प्रारम्भ में जो लज्जा उनके पथ में बाधक बन रही थी उसका रंग लुप्त हो जाता है। यह कल्पना और सजीवता किसी भी प्रकार उपेक्षएीय नहीं है। जहाँ तक भाषा की माधुरी का प्रश्न है, उसके ग्रभाव का पूर्ण दोष उनका नहीं बुन्देलखंडी भाषा की टकार प्रधानता का भी है।

इस प्रकार इन्द्रामती हिन्दी के उन साधकों में एक साधिका का नाम भी जोड़ती है, जिन्होंने बन्धुत्व की भावना का प्रसार करने तथा श्रपने मत के सिद्धान्तों की स्थापना और प्रचार के लिए हिन्दी का सहारा लिया था। उस युग में जब धर्म के नाम पर बड़े-से-बड़े श्रत्याचार श्रीर श्रमानबीय कांड हो रहे थे प्रारणनाथ ने श्रपने धामी पंथ की स्थापना कर पुराने तथा नवागत दोनों ही प्रकार के विधानयों के लिए इसका द्वार खोल श्रपनी उदारता का परिचय दिया। श्रपने मत के ग्रंथ में उन्होंने हिन्दू श्रीर इस्लाम के तत्त्वों को मिलाकर एक नये धर्म का प्रवर्तन किया। हर्ष श्रीर श्राक्ष्मर्य तो यह देखकर होता है कि इन्द्रामती ने उनके इस कार्य में केवल प्ररागा श्रीर भावना द्वारा ही नहीं बल्क रचनात्मक श्रीर सिक्य सहयोग देकर उन्हें साहित्य के सृजन में योग दिया जो उस युग की नारी के लिए गौरव श्रीर श्रभिमान की वस्तु है। उनके पदों में परिपक्वता और पूर्णता नहीं है। भाव-सोध्ठव श्रीर भाषा पांडित्य की उनमें कमी नहीं है, पर छंव-भंग का दोष इन सब गुर्णों पर पानी फरे देता है। एक ही पद की पंवितयों में वर्णों की श्रसम मात्राएँ श्रनुकात्त पदावली श्रीर श्रमुद्ध तुक सारे

थाव्यं को नष्ट कर वेते हैं। संस्कृत फ़ोर फ़ारसी के शब्द भी इन प्रशृष्टियां के साथ निर्थक जान पड़ते हैं। प्राएगाथ के भाषा-जान से जह अप्रभावित नहीं थीं। पर ऐसा जान पड़ता है कि छंद-जान या तो उन्हें था ही नहीं या उन्होंने जान-वृक्ष कर उस फ़ोर ध्यान नहीं विया। जलंकारों की भी यही दशा है। उनके फंक्ट में बह पड़ी ही नहीं हैं, जहाँ कहीं भी हम कुछ अलंकारों की भ्रोर मंकेत कर सकते हैं वह अपने भ्राप से आये हुए जान पड़ते हैं। भावनाश्रों की चरम अभिव्यक्ति के साधनमात्र प्रतीत होते हैं। ऐसी अवस्था में वह बहुत स्वाभाविक और सुन्दर भी बन पड़े हैं। अलंकारों का श्रमाव उनके काव्य में नहीं सहकता, पर उनकी कविता कािमनी की टेढ़ी-मेढ़ी व बकगित सहकती हैं, जिसमें लय और प्रवाह का नाम भी नहीं मिनता, श्रीर कहीं-कहीं काव्य नीरस गद्य के समान जान होने लगता है, जिसमें एक पंक्ति की दूसरी पंक्ति से ग्रलग करने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है।

#### पांचवां ग्रध्याय

# कृष्ण काव्य धारा की कवयित्रियाँ

ज्ञान तथा योग के नीरस उपदेशात्मक कथन, शून्य में स्थित ग्रमूर्स ग्रह्म तथा हठयोग द्वारा प्रतिपादित शारीरिक नियन्त्रमा, यद्यपि जनता की प्रवृत्तियों को भौतिक संघर्ष से हटा ग्राध्यात्मिकता की ग्रोर उन्मुख करने में ग्रसफल नहीं रहे, पर जीवन के कठोर सत्यों के बीच, उन ग्रमूर्न ग्रौर जीवन से ग्रसम्बद्ध सिद्धान्तों के सहारे ही रह सकना कठिन ही नहीं ग्रसम्भव था। निर्मुण साधना की कठोरता में जनता को ग्रपनी विषमताग्रों का समाधान नहीं मिल सका, क्योंकि उनमें जीवन के ग्रावश्यक तत्त्वों का ग्रभाव था।

निर्मुण पंथी सन्तों ने भौतिक जीवन के नैराइय का समाधान इन्द्रियों के दमन श्रीर कामनाश्रों के हनन में पाने का प्रयास किया, पर जनता दमन नहीं, वरन् ऐसा प्राश्रय पाने को ग्राकुल हो रही थी, जहाँ वह ग्रपने मन का ग्रवसाद उँडेल सके, जिसके चरणों में सब कुछ लुटा, वह श्रपने भौतिक जीवन के श्रभिशाप को वरदान में परिस्तित कर सके। उनके सामने जीवन के दो पक्ष थे। एक ग्रोर ग्रनेक भंभटों ग्रीर नैराश्य से भरा हुन्ना उनका साधारण ग्रभिशापित गृहस्य-जीवन तथा दूसरी भ्रोर कंचन तथा कामिनी से दूर ज्ञान श्रीर योग का कठोर साधनामय जीवन । एक की ग्रसफलताएँ उसके जीवन में प्रवसाद और वेदना बनकर छा रही थीं तथा इसरे की कठोरताओं से उसका मन सहम कर रह जाता था। ऐसे युग में वल्लभाचार्य के सिद्धान्तों पर स्राधारित कृष्णोपासना उनकी वेदना में उल्लास बनकर समा गयी। राम श्रीर कृष्ण के मुर्त्त रूपों ने मानों युगों से भटकते हुए बीहड़ पथ के पथिक को एक समतल तथा सुरम्य भूमि प्रदान की। जनता की भावनात्रों को कृष्ण के लीला-रूप में प्रश्रय प्राप्त हुआ। कुण्ए। के ख्रनेक स्निग्ध रूपों में उन्हें ख्रपने जीवन की विषमतायें भूलने लगीं। इस परम्परा के कवियों द्वारा चित्रित बाल, किशोर तथा युवक कृष्ण की चपलता, सौन्दर्य तथा लीलाग्रों ने जनता को मानों वह वस्तु प्रदान की जिसकी ग्राकांक्षा उसकी ग्रन्तरात्मा को युगों से थी।

अनुराग मानव-हृदय का एक प्रवल पक्ष है। अनुराग और साधना का सार्म-जस्य हो सकता है, पर तादात्म्य नहीं, निर्गुए। पंथियों ने हृदय के अनुराग का पूरक मस्तिष्क जन्य साधना को बनाना चाहा और यहीं वे असफल रहे। सगुए। भक्तों ने मन की छन वृत्तियों को जो लौकिकता से अनुरक्ति के कारए। अतृष्त तथा विक्षिप्त हो रही थीं, कृष्ण के रूप का आधार देकर उन्हें अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक इच्छित आधार प्रदान किया । उन्होंने जनता के समक्ष वह मार्ग रक्खा जिसके हारा भौतिक विषयों का ज्ञान देने वाली इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति निष्काम रूप से भगवान में लग जाती हैं। भिक्त का यही सिद्धान्त दो प्रमुख भागों में अग्रसर हुआ । एक और मर्यादा पुरुष राम के चिरत्र में अनेक आदर्शों की स्थापना कर जनता के सामने उनका भव्य चित्र रक्खा गया तथा दूसरी और लीला पुरुष कुष्ण के मनरंजन रूप के अंकन हारा जनता को आनन्द की अनुभूति प्रदान की गई। कृष्ण-काव्य परम्परा के कवियों ने भिक्त की व्याख्या तो अधिक नहीं की पर भिक्त की महिमा का वर्णन उन्होंने मुक्त कण्ठ से किया है। कृष्ण-भिक्त की दार्शनिक पृष्ठभूमि तथा सैद्धान्तिक विवेचना से तत्कालीन नारी का परिचय प्रायः नगण्य ही कहा जा सकता है। माया, जीव, बह्म इत्यादि के विषय में जो सूक्ष्म विवेचनाएँ हो रही थीं, उनके पारस्पिक सम्बन्ध स्थापन के सम्बन्ध में जो तर्क-वितर्क चल रहे थे, उनसे उस समय की कूप मंडूक भारतीय नारी परिचित रही होंगी ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता, पर कृष्ण-भिक्त के सिद्धान्त, साधन तथा रूप नारी-हृदय के बहुत निकट थे इसमें कोई संशय नहीं है।

वल्लभाचार्य जी के अनुसार गृहस्थ-जीवन उपासना के मार्ग में बाधक नहीं था, बिल्क उन्होंने गृहस्थ के कर्मों को कृष्ण की इच्छा मानकर उनका पालन करने का ग्रावेश दिया है। कर्म ग्रीर भिक्त के सामंजस्य से गृहस्थ-जीवन में कृष्ण-भिक्त ने प्रवेश किया। इस प्रकार साधना के प्रथम सोपान पर नारी को दुर्गम घाटी बनने का दुर्भाग्य नहीं प्राप्त हुआ। परिवार के प्रधान सदस्य पुष्क के द्वारा जिसका बीज बोया गया, उसके ग्रंकुर की सीमा केवल उस ही तक सीमित नहीं रही बिल्क उसकी सहधींमणी ने भी उस ग्रानन्दानुभूति में भाग बँटाया। इस ग्रंकुर के विकसित रूप में कृष्ण के बाल, किशोर तथा युवारूप को नारी ने ग्रपनी भावनात्रों में बहुत निकट पाया, उसका मातृत्व तथा स्त्रीत्व स्वतः ही कृष्ण-भिक्त से सुत्रबढ़ हो गया।

निर्मुण साधना में नारी बाधक थी, क्योंकि वह जीवन थी। उसमे आकर्षण था श्रीर गति थी। निर्मुण साधना के आधारभूत तस्व जीवन के विपरीत थे। परन्तु कुटण-भिवत में जीवन के तस्व विद्यमान थे। कुटण के रूप में साधारण तथा विराद का श्रपूर्व सम्मिलन था। उनके साधारण रूप में पूर्ण मानवीय भावनाओं का आरोपण नैसर्गिक तथा पार्थिव के समन्वित रूप के कारण कुटण के प्रति अद्धा तथा स्नेह की भावगाओं वा प्राप्तुभीत हुआ। अर्लोजिकता के श्रानोक तथा शक्ति की श्रमीम सन्ता के सावश किस्मा तथा क्याचा से सन्वय का श्रह भूक प्रया श्रीर उनके सहज-सुन्दर बाल तथा किशोर रूप में जीवन की ही आंकी देश श्रवुल श्रात्मीयता तथा

स्नेह ने उन्हें उनके हृदय में श्रासीन कर दिया। कृष्ण के विराट रूप की श्रपेक्षा यह सधर मानवरूप नारी-हृदय के स्रधिक निकट था। बात्सल्य तथा शृंगार की चरमाभिव्यक्ति के लिए भक्तों को जिस मानसिक ग्राधारभूनि के निर्माण के ग्रगणित प्रयास करने पडते थे, नारी को वह प्रकृति से स्वतः हो प्राप्त थी, पर प्रभिव्यक्ति के उपर्यक्त साधन न पा सकने के कारण यह वरदान उनके जीवन का श्रभिशाप वन रहा था। मातृ तथा स्त्री-हृदय के उल्लास में उनकी विषमताएँ प्रवसाद घोल रही थीं, कुछए के वालरूप के प्रति उनका ग्राकर्षमा स्वाभाविक था, क्योंकि उनकी चपलता तथा सोन्दर्य की अनुभृति मात्-हृदय के श्रीवक निकट थी । इसी प्रकार कृष्ण के किशोर रूप में उन्हें ग्रपने बन्दी जीवन में भी ग्रानन्द का कुछ ग्राभास भिला, सामाजिक तथा राजनीतिक विषमतास्रों ने जिन पर पूर्व सध्यायों में प्रकाश डाला जा चका है, नारी के जीवन को एक बन्दीगृह से अधिक बना रखा था, उनकी भाव-नाओं की कुंठा, कुछए। के नटवर रूप में, उनके चांचल्य और उपद्रवों में कुछ क्षराों के लिए विलीन हो जाती थी । चीरहरएा, गोबोहन, गो-रसदान इत्यादि प्रसंगों में उन्हें म्क्ति का आभास मिलता था, कृष्ण का किशोररूप भी उनके लिए सबसे बड़ा ग्राकर्षरा था। युवावस्था ग्रीर वासनाग्रों का ही एक सम्बन्ध नहीं होता, समवयस्क स्यक्ति में अपनी भावनात्रों के अनुकुल रूप और आदर्श के अस्तित्व में एक पण्य ग्राकर्षण ग्रौर कोमलता की भावना रहती है, जो उस व्यक्ति के निकट सम्पर्क की भाकांक्षा उत्पन्न कर देती है। मध्यकालीन भारतीय नारी जिसने भ्रपनी भावनाओं की स्वच्छन्द ग्रभिव्यक्ति का स्वप्न भी न देखा था, जिसके जीवन का सबसे बडा श्रादशं श्रन्धविश्वास से युक्त पति-भक्ति ही रह गया था, जो जन्म से लेकर मत्य तक बन्धन को ही जीवन समक्तती थी, कृष्ण के युवारूप के प्रति आकर्षित न हुई होगी ऐसा कहना नारीत्व का श्रपमान करना होगा। यह सत्य है कि उस समय पति में ही भगवान का श्रारोपए किया जा रहा था, संसार के सब क्षेत्रों से हटकर स्त्री के जीवन की सार्थकता केवल पति-पूजा तक ही सीमित कर दी गई थी, पर भाव-नाओं के श्रावेश में बन्धन श्रपने ग्राप शिथिल पड़ जाते हैं, नियन्त्रण स्वतः ही ट्रट जाते हैं, और फिर कुष्एा कें सीन्दर्य के प्रति श्राकियत होने म कोई प्रतिबन्ध नहीं, कोई नियन्त्रए नहीं था। इस प्रकार कुरुए के खीलारूप के अनेक अंग नारी-हृदय के धरपंत्त निकट थे। उनकी मारी भावनाएँ स्वतः ही बालक तथा किशोर कृष्ण के प्रति धाक्षित हो गई थीं।

कृष्ण के उपास्य रूप के इस आकर्षण के श्रतिरिक्त इस मार्ग की साधनाएँ भी हुदयमूलक थीं। भिक्त-मार्ग में भावना प्रधान थी। इच्छाओं तथा भावनाओं के दमन के श्रीधार पर इसका शिलान्यांस नहीं हुआ था। कामनाओं की लोकिक श्रीभ- व्यक्ति नैराश्यजन्य थी। उस निराशा का समाचान भावनाथों के उन्मूलन द्वारा नहीं वरन् उनका एक अव्यक्त सत्ता में उन्नयन द्वारा किया गया। श्रविकारी भाव ही नहीं विकारी भावों का तिरोहरण भी भगवान् के प्रति करने की व्यवस्था भिवत मार्ग में की गई। भिवत की परिभाषा इस प्रकार की गई कि काम, क्रोध, मोह, भय, स्नेह तथा सीहाई की भावनाथों का दशन नहीं नियमन किया गया। कृदण के बाल तथा किशोर रूप के साथ भिवत-मार्ग की भाव प्रधानता नारी-हृदय की वृत्तियों के श्रनुकूल पड़ी। भाधुर्य तथा वात्सत्य दो ऐसी वृत्तियाँ हैं जो प्रकृति की श्रोर से वरवान स्वरूप नारी को प्राप्त हैं। जिस समर्पण तथा त्याग की साधना भक्तों का व्यथ था, जिन श्रमुभूतियों की कत्यना भक्तकवि श्रपने पौरूप की कठोरता में नारी की कोमलता का श्रारोपए करके कर रहे थे, वह नारी-हृदय की मूल प्रकृति थी। श्रतः भारतीय नारी के लिए निर्मुण की दुष्टह साधना की श्रनुभूति का श्रनुमान भी कठिन था। कृदण के श्राकर्षण के साथ ही वात्सत्य तथा प्रेम की श्रनुभूति की प्रधानता ने नारी को स्वतः ही श्रपनी श्रोर ग्राकर्षित किया। लोकिक जीवन की प्रधान श्रनुभूतियों के श्राध्यान्तिमक श्रारोपों में उसे श्रपने जीवन की ही एक भ्रनक विवाई दी।

निर्गुण पंथियों ने नारी के प्रति विकर्षण का प्रचार करने के लिए, उसकी गहित भर्त्सना की थी, उसके ग्रंग में उन्हें विष की गाँठ विलाई देती थीं, पर वैष्णव भिवत से साधना का रूप पूर्णतः इसके विपरीत रहा। भावनाग्रों के कृष्णा के प्रति उन्नयन में भवतों को पौछ्व की ग्राहक वृत्ति से क्या प्राप्त हो सकता था, भिवत का मार्ग सेवा ग्रीर समर्पण का था, स्त्री के समर्पण के श्रनुकरण द्वारा ही भवत उस सीमा पर पहुँच सके थे जहाँ उनके तथा उनके उपास्य के वीच के श्रन्तर की क्षीण रेखा भी शेष न रह गई थी। श्रपने प्रियतम की उपासना उन्होंने नारी बनकर की। यशोदा के मातृत्व की श्रनुभूति से सुरवास तथा परमानन्व दास के हृदय से वात्सत्य की श्रनूठी रसधार फूट पड़ी, राधा बनकर कृष्ण-भवतों ने कृष्ण के साथ कुँज-विहार किया, गोपिकाशों के रूप में उनके साथ फाग ग्रौर वसन्त मनाया। उनके हृदय की विरहानुभूतियाँ अमरगीत प्रसंग की श्राकुलता में बिखर गईं। इस प्रकार कृष्ण-भवतों ने नारी हृदय के दो प्रधान तत्त्वों का श्रारोपण श्रपने में किया। एक तो वात्सत्य ग्रौर दूसरा ग्रेग। इन दोनों भायकाशों की पित्यक्ति के फलस्वरूप-इनके प्रतीक रूप में नारी का किया गृह्य दो स्वर्ण से हृग्य है—

६. भारु छप ।

२. प्रेयसी रूप।

वैद्यात भवतों के अनुसार यद्योप विषय-वासना का त्याग अनिवार्य था, बल्लभावार्य जी के अनुसार भवत को संसार के विषयों का काया, वचन तथा

मन से त्याग करना आवश्यक है। विषयों से आकान्त देह में भगवान का वास नहीं होता, पर विषयों से बचे रहने की रीति निर्मण सम्प्रदायी साथकों की कव्टसाध्य नीति की भाति नहीं है, निरोध-लक्षरा-ग्रंथ में उन्होंने स्पष्टतः कहा है--अहन्ता ममता यक्त संसार में लग्न दोष वाली इंद्रियों के शृद्ध होने के लिए उन सब सांसारिक विषयों को सर्वत्र ज्यापक हरि में लगावे। स्त्रियों के विषम जीवन में साधना का यह रूप मानों उनके लिए बरदान बनकर आया । भक्ति के पुनरुद्धार के साथ भागवत आदि ग्रंथों में प्रतिपादित नवधा भिनत के ग्रानुसार साधन-क्रम को ग्रपनाया गया। प्रेम भिनत रस के आस्वादन का दो प्रकार से विभाजन किया गया। (१) स्वरूपानन्द, (२) नाम लीला का श्रानन्त । दोनों प्रकार के श्रास्वादन के साधन की पृति नवधा भिवत में हो जाती थी। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, ग्रर्जन, वंदन, दास्य, सख्य ग्रीर श्रात्म-निवेदन नवधा भिनत के श्रन्तर्गत श्राने वाले कमिक सोपान थे। साधना की प्रथमा-बस्धा के उपकरण श्रवण, कीतंन भ्रीर स्मरण भगवान के नाम तथा लीला से विशेष-तया सम्बन्धित हैं, तथा अगली तीन का सम्बन्ध उनके रूप से हैं : श्रीर श्रन्तिम तीन दास्य, सख्य ग्रीर श्रात्मनिवेदन तीन मानसिक स्थितियाँ हैं । श्रवरा-भवित, कीर्तन-भिक्त तथा स्मर्ग नन्ददास जी के वर्गीकरण के अनुसार नादमार्गी भिक्त तथा अन्य भिवतयों के रूप मागीं भिवत के अन्तर्गत आती हैं।

नाव मार्ग की भिवत में संगीत का समावेश होता है। संगीत के प्रति नारी की श्रिभक्ति कोई नई वस्तु नहीं है। कला की प्रेरणा के साथ-साथ नारी कला की साधिका भी रही है, संगीत के विश्वव्यापी प्रभाव से मानव-जगत तो क्या जड-जगत भी वंचित नहीं है। मन की अनेक विकारी तथा चंचल वृत्तियाँ एकाग्र होकर फेवल संगीत के माधुर्य में ही केन्द्रीभूत हो जाती हैं। संगीत की इस शक्ति के श्राकर्षण के कारण कदाचित इस मधुर कला का प्रयोग माध्यात्मिक साधना में किया गया। संगीत के प्रायः तीनों ही श्रंगों-गायन, वादन तथा नृत्य को इस मार्ग में स्थान मिला, बरन् यह कहना श्रनुचित न होगा कि संगीत तथा भिनत के प्रचार में एक दूसरे का सहयोग समान मात्रा में उत्कर्ष की पराकाष्टा पर था। ग्रन्य कलाग्रों के साथ संगीत की ग्रभिवृद्धि भी स्वाभाविक थी। पर दरबारी लंगीत से स्त्रियों को न रुचि हो सकती थी ग्रीर न उन्हें उसके घनिष्ट सम्पर्क में ग्राने को मिलता था, इस प्रकार जब वे ग्रन्य क्षेत्रों के घानन्व से वंचित थीं, कला के क्षेत्र में भी उनके जीवन की सीमा बाधा बनकर खड़ी थी। ऐसे युग में भक्ति में संकीर्तन को प्रधान स्थान मिलने के कार्ए कीर्तन के अनेक प्रकार के विशेष स्वर तथा गायन-विधि भक्ति-गायनाचार्यों ने विकसित कर लिये थे, चैतन्य की माधुर्य भितत उनके गीतों में फूटकर लोकप्रिय हो रही थी । कृष्ण काध्य में कीतंन-भक्ति की प्रधानता के कारण संगीत का समावेश श्रनिवार्य

वायं था । श्रतः सम्पूर्ण छुट्ए काव्य में ही गीति तस्त्व की प्रधानता है। यह संगीत, दरवारी सधे हुए राग-रागित्यों में वह जास्त्रीय संगीत से भिन्न था। इसकी सरलता श्रीर स्वाभाविकता के प्रति स्थियों की श्रीमध्वि स्वाभाविक थी। श्रतएव छुट्ण काव्य की संगीतात्मकता भी उस काव्य के प्रति स्त्रियों के लिए एक सहज श्राकर्षण थी।

प्रायः सभी भिक्त-प्रंथों में भगवान् को सर्वदा सर्वभाव से भजनीय माना गया है। भागवत के रास प्रकरण में इस प्रकार का स्वव्ह उल्लेख है। काम, कोध, भय, स्नेह ग्रीर शुद्धभाव, इनमें से फोई भी भाव भगवान् ही के साध्य लगाया जाय, तो भाव लोकिक रूप छोड़कर ईड़वरीय हो जाते हैं। गीता तथा नारव भिक्तसूत्र में भी इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। भिक्त मार्ग के श्राचार्यों ने विभिन्न मानवीय अनुभूतियों में केवल प्रीति की भावता को ही प्रधानता दी। भिक्त मार्ग में ग्रप्ताई गई प्रीति तथा शृंगार के स्थायी रित में मूलतः कोई अन्तर नहीं मिलता। मानवीय सम्बन्ध में जहाँ जहाँ प्रेम की उत्कृष्टता तथा व्यापकता का ग्राभास मिलता है उन सभी सम्बन्धों का ग्रारोपए। भक्तों ने भगवान् पर किया है। प्रेम के जितने भी तम्बन्ध हैं उनमें भावों की तीवता तथा अनुभूति की गहनता स्त्रियों के हृदय में ग्रांबक होती है, ग्रतः स्त्री-हृदय का भिक्त की भावनात्रों के साथ पूर्ण रूप से सामंजस्य स्थापित हो गया। श्री रूप गोस्वामी के ग्रनुसार भिक्त की भूल भावनाएँ ज्ञान्ति, प्रीति, प्रेम, वत्सल ग्रोर मधुर है। भिक्तमानियों के ग्रनुसार भी वात्सल्य, सख्य, दास्य तथा मधुर भावों में व्यक्त होने वाली रित ही भिक्त थी, इस प्रकार प्रीति की ग्रांभव्यक्ति मुख्यतया चार प्रकार से होती है—

- १. दास्य प्रीति।
- २. सस्य प्रीति।
- ३. वात्सल्य प्रीति ।
- ४. माधुर्य प्रीति।

दास्य प्रीति में उत्सर्ग की चरम भावना रहती है। श्रहं का विनाश होकर जब ईश्वर की शक्ति-सामर्थ्य के सामने साधक की शक्ति विलीन हो जाती है, तभी उसकी साधना सार्थक होती है। दास्य भक्ति के इस विवेचन में नारी के पत्नी रूप का यथेट्ट

१. भागवत दशम स्कंघ २६वाँ भ्रध्याय श्लो० १५।

ये यथा मां प्रपन्धते तांस्तथैय मजान्यहम् ।
 मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः । अध्याय ४ वलोक ११ ।

३. तर्दापताखिलाचरः सन् काम क्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करगीयम् । सत्र न० ६५

साम्य है। पति के व्यक्तित्व तथा शक्ति-सामर्थ्य में ही ग्रपना ग्रस्तित्व, ग्रपनी सामर्थ्य तथा ग्रपना सर्वस्व लय कर देना ही उस समय पत्नीत्व की परिभाषा थी। ग्रन्तर केवल इतना था कि भगवान के प्रति उत्सर्ग के मूल में भावना थी, प्रेम था, श्रीर पति के प्रति उत्सर्ग के मूल में कर्त्तव्य प्रधान था श्रीर भावना गौरा। लौकिक जीवन के वन्धन, चाहे परिस्थितियों ने उन्हें कितना ही ग्रनिवार्य क्यों न बना दिया हो, भावना के क्षेत्र में पूर्ण प्राह्म नहीं हो सकते । बन्धन बन्धन है, चाहे वह कितने ही चमकीले आवरण से म्रावेष्ठित क्यों न हों। उत्सर्ग, त्याग या बिलदान के मूल में भावना का प्राधान्य होने पर ही उसका महत्त्व है। भावना के ग्रभाव में उनका उत्सर्ग ग्रीर बलिदान स्वर्ण शला-काग्रों में बन्दी, पंख फड़फड़ाते हुए पक्षी के बलिदान से भ्रधिक नहीं रह जाता, ऐसी स्थिति में भिवत को दास्य भावना के प्रति उनका अधिक आकर्षण सम्भव नहीं था। लौकिक जीवन में बन्धनों की श्रप्रियता का निरायरण दास्य भावना ग्रधिक नहीं कर सकती थी। यह नारी के जीवन का ग्रंग बन गया था ग्रवश्य, पर यह उसके जीवन की स्वाभाविकता नहीं विषमता थी। जीवन से वैषम्य के साथ दास्य भिवत के साम्य द्वारा उत्पन्न विकर्षण चाहे रहा हो, पर साध्य के श्रेष्ठ रूप तथा साथना की भिनत-म्लक पृष्ठभूमि का ग्राकर्षण भी कम नहीं होगा। भिवत मार्ग के इस रूप का नारी जीवन ग्रीर हृदय से पूर्ण सम्बन्ध है श्रवश्य परन्तु वात्सत्य तथा माध्यं की भाँति श्रभेद नहीं।

सख्य प्रीति भिक्त का दूसरा रूप है। इस भिक्त के प्रमुसार भक्त, भगवान् के प्रित खादर्श मैत्री-भाव रखता है। भागवतकार ने ब्रह्मा हारा कृष्ण-स्तुति कराते हुए इस विषय में कहा है—जजवासी नन्दगोप धन्य है जिसका मित्र परमानन्द पूर्ण सनातन ब्रह्म है। यह एक स्मरणीय तथ्य है कि मैत्री के गम्भीर रूप का स्थान इसमें गौण है, जीवन की जटिल समस्याओं में सहायक मैत्री का वर्णन बहुत ग्रह्म है, कृष्ण-भक्तों ने बाल सख्य प्रेम के ही चित्र ग्रधिक खींचे हैं जिनमें निष्काम भिवत का शुद्ध ग्रानन्दमूलक रूप है। ग्रर्जुन, सुदामा, सुप्रीव इत्यादि की मैत्री तथा भगवान् का प्रेम यद्यि पूर्णतया उपेक्षित नहीं रहा है, पर बालकृष्ण का सखा भाव ही प्रधान रहा है। सख्य भिवत के सहज स्वाभाविक रूप में मानव-जीवन की इस कोमल श्रमभूति का रूपांकन प्रधान, तथा ग्राध्यात्मिक तत्व ग्रारोपित लगता है। इसका मुख्य कारण है कृष्ण का मधुर मानव रूप, बालक कृष्ण की चपलताएँ, प्रखरबुद्धि, साधारण बालक की चंचलताग्रों से ग्रभिनन हैं। बालक का जीवन, नारी के हाथ में है, मानु हृदय

श्रहो भाग्यमहो भाग्यं नन्द गोप त्रजीकसाम् ।
 यन्मित्रं परमानंदं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् ॥

उसकी चंचलता, चपलता तथा उद्दंडता के इस चिन्न का जितना श्रानन्द उठा सकता है उतना और कोई नहीं—

> ग्वालन कर ते कौर छंड़ावत जूठो लेत सवन के मुख को ग्रपने मुख लेनावत । षटरस के पकवान धरे सब तामें नीह हवि पावत ।।

शरारती कृष्ण का यह रूप किसी भी नटखट वालक के चिरित्र में साकार हो उठता है; सख्य प्रीति का ग्राश्यय यद्यपि स्वयं स्त्री नहीं होती, पर सखा रूप के ग्रानन्द तथा उल्लास की जो ग्रनुभूति उसे हो सकती है, उतनी किसी ग्रीर को नहीं। इस प्रकार कृष्ण की चपल लीलाग्रों से युक्त उनका सखा रूप उसके प्रति प्रदर्शित ग्रानेक भक्तों की ग्रामुलयों की ग्रामिक्यक्ति, उनकी ग्रापनी भावनाग्रों के निकट होने के साथ-साथ उनके जीवन की एक ग्रंग थीं। ग्रापस में उलभते, शोर मचाते बालकों की इस भीड़ में नित्य घरों में होने वाले बाल उपद्ववों ग्रीर तकरारों के दृश्य से साक्षात्कार हो जाता है। यशोदा के इस रूप में नारी को ग्रापने ही जीवन की एक भलक मिलती है—

हरि तबै श्रापिन श्रांखि मुँदाई। सखा सहित बलराम छिपाने जहाँ-तहाँ गये भगाई॥ कान लिंग कहेउ जननी यशोदा, वो घर में बलराम। बलराऊ को ग्रावन देहो, श्रीदामा सों है काम॥

बौरि-दौरि वालक सब श्रावत छुवत महरि के गात । सब श्राये, रहे सुबल श्रीदामा हारे श्रव के तात ।।

सोर पारि हरि धाये, गह्यो श्रीदामा जाई। दे है सोंह नन्द बाबा की जननि पं सै श्राई॥

हँसि-हँसि तारी देत सखा सब भवे श्रीदामा चोर।

सूरवास हँसि कहित यज्ञोदा जीत्यो है सुत मोर ॥

नारी-हृदय के मातृ श्रंश में बालकों की इन सुलभ लीलाओं के प्रति श्राकर्षण निहित है, इसी आकर्षण के कारण भिन्त के सख्य रूप ने स्त्रियों को पूर्ण रूप से प्रभावित किया।

वात्सत्य भाव, कृष्ण-भिवत परम्परा का वह प्रधान तत्व था, जिसने नारी को इस भिवत की ग्रोर सबसे ग्रधिक ग्राक्षित किया। इस भाव की जिस तीव ग्रनुभृति का ग्रनुभव नारी-हृदय करता है वह पुरुष-हृदय नहीं कर सकता। मातृ-हृदय का उत्सर्ग ग्रीर निष्काम प्रेम भक्तों का लक्ष्य था। ग्रन्य सभी भावनाग्रों की ग्रपेक्षा निष्काम प्रेम का भाव इसमें सर्वाधिक है। ग्रपनी सन्तान के सुख के हेतु मां जिस निस्वार्थ भावना से घोतप्रोत रहती है, सन्तित विछोह में उसका वात्सल्य-निक्त हवय जिस प्रकार तड्य-तड्यकर कराह उठता है, उसी तीव अनुभृति का अनभव करने के लिए भवत जन लालायित रहते हैं । अपने उपास्य देव को वाल सौजन्य के इस स्निग्ध रूप से अनुरंजित कर, अपने हृदय की पुरुषोचित प्रवृत्तियों में नारी के निःस्पृह ग्रीर ति:स्वार्थ प्रेम ग्रारोपमा कर मानों इन भक्तों ने चिर ग्राभिक्त नारी समाज के स्नेह-सिक्त मानस तथा निस्पह त्याग को मान्यता प्रदान की । जीवन के श्रमिशापों के मध्य मध्यकालीन नारी अपने नारीत्व की रक्षा करती हुई सन्तोप प्राप्त करती थी, माँ के वात्सल्य तथा नारी हृदय के माध्यं के सहारे ही वह अपनी नीरसता में रस की स्िंट कर सकती थी. यद्यपि इस त्याग श्रीर विलिदान का प्रतिदान लौकिकताजन्य स्वार्थ के कारण उसे नहीं प्राप्त हो सका, पर लौकिक जीवन से परे ग्रपनी मुक्ति का मार्ग पाने का प्रयास करने वाले इन प्रेमी भक्तों ने, जिनके हृदय में कृष्ण-प्रेम का अथाह सागर हिलोरें ले रहा था, नारी-हृदय की सूल भावनाओं को ही अपने हृदय से अनुसूत तथा वाणी द्वारा ग्रिभव्यक्त कर, नारी की महानता श्रीर निःस्पृहता की साक्षी वी। कृष्ण के प्रति इस ग्रनुराग की ग्राभिक्यक्ति के लिए उन्होंने ग्रपने को नन्द नहीं यशोदा माना । यशोबा का कृष्ण के प्रति स्नेह तथा तद्जनित उल्लास उनके ही हृदय का अनुराग तथा उल्लास था। निर्मुग पंथ की नारी-भर्त्सना नारी के मातृ अंज की श्रनभृति से सिवत श्रनेक उक्तियों में घलकर बह गई।

मातृ रूप की प्रतीक यशोदा हैं। यशोदा के भाग्य की सराहना करते-करते भक्तों ने अनेक बार उनके सुख की कल्पना को देवताओं, ऋषियों तथा मुनियों की शिक्त के परे वतलाकर बार-बार योग, ज्ञान इत्यादि पर सगुगा भिक्त की इस पुण्य अनुभूति की विजय घोषित की। कुष्ण के शैशव, बाल्यकाल और किशोरकाल में यशोदा के मातृ-हृदय का सुन्दर विकास चित्रित हैं, कृष्ण की बालोचित भोली-भाली उक्तियों के प्रति यशोदा की गद्गद् भावना, उनके नटवरपन के प्रति उनकी प्रेमभरी खीभ, राधा-कृष्ण के प्रेम के प्रति उनका मातृ। चित्र उल्लास, साधारण नारी-जीवन के मातृ रूप के ही चित्रण हैं। यशोदा का निस्पृह दुलार, कृष्ण के प्रति उनका अदूर प्यार, भक्तों का आदर्श है। शिशु कृष्ण की मां के रूप से लेकर किशोर कृष्ण की मां के रूप तक उनका चित्रण अनुपन हैं। वात्सल्य के संयोग तथा वियोग दोनों ही पक्ष लिये गये हैं, एक और भाँ यशोदा पुत्र के वालरूप और सलोनी छवि पर बितहारी जाती हुई कहती है—

लालन तेरे मुख पर हों बारी । बाल-गोपाल लगे इन नैननि रोग बलाय तुम्हारी ।। और दूसरी ग्रोर उनकी क्रुप्श-वियोगजन्य उक्तियाँ मर्गस्थल पर श्राघात करती हैं ।

#### यद्यपि मन समुभावत लोग। यूल होत नवनीत देख मेरे मोहन के मुख जोग॥

# × × × ×

वात्सल्य-भावना की मुख्य प्रतीक यद्यपि यशोदा ही हैं पर गोपियाँ भी इस से ग्रोत-प्रोत है, इन गोपियों में वह वजांगनाएँ हैं जिनमें वात्सल्य ही प्रधान है। कृष्ण की बाल-लीलाग्रों में उनका हृदय पूर्ण रूप से रम जाता है।

जो कुछ कहे बजवधू सोई-सोई करत, तोतरे वैन बोलन सोहावे। रोय परत वस्तु जब भारी न उठत, तब चूम मुख जननी उर सों लगावै।। वैन काह लोनी मृख चाही रहत, बदन हाँस स्वभुज बीच लं ले कलोले। धाम को काम जजबाम सब भूलि रही, कान्ह बलराम के संग डोले।।

वात्सल्य रस से रंजित इन गोपियों को ग्रजांगना की संज्ञा वी गई है। बालक के प्रति ग्राक्षंण नारी की प्रधान प्रकृति होती है। ग्रातः सूर, परमानन्ददास, नन्दवास इत्यादि कवियों की मातृ-श्रनुभूतियों के चित्रण ने उन्हें बहुत ग्राक्षंति किया, इससे ग्रधिक नैकट्य उन्हें यशोदा के सातृ रूप में प्राप्त हुया। यशोदा के चित्र में श्रप्ती ही कोमल भावनाओं के ग्रंकन के द्वारा उन्हें ग्रपूर्व हुई ग्रीर गर्व दोनों ही हुग्रा होगा। यशिप उस युग की नारी भर्त्सना ग्रीर उपेक्षा में कतिपय स्त्रियों के स्वर मिले हुए हैं, यह निविवाद है कि ग्रपनी भावनाओं के इस उच्च मूल्यांकन से उन्हें ग्रात्मश्लाधा की भावना ग्रवश्य ग्राई होगी। यशोदा के मातृ रूप में केवल माताओं को ही ग्रपनी ग्रामिश्यवित नहीं मिलती बल्कि नारीमात्र को उनके रूप में श्रपनी छाया दृष्टिगत् होती है।

साधना के मार्ग में भी इसी प्रकार उनके जीवन ने एक ग्रंश के चित्रण तथा हादिक सहानुभूति की ग्रामिट्यक्ति के कारण कृष्ण-भिवत की ग्रोस स्त्रियों को स्वभा-वतः ग्राकर्षण हुन्ना। कृष्ण की नन्हीं-नन्हीं दंतुलिया, उनकी किलकारी, बालमुलभ कीड़ाएँ तथा दैनिक कियाओं इत्यादि के धर्णन में किवयों ने साधारण जीवन ते ही ग्रामेक उपकरण लेकर ग्रापनी रचनाएँ की थीं। शिशु के प्रति सहज स्नेह, उनकी कीड़ाओं से उत्पन्न ग्रापर उल्लास, वियोगजनित ग्राकुलता इत्यादि मुख्य भाव से सम्बन्धित श्रामेक संचारी तथा ग्रामाय नारी-जीवन के ही चित्र थे। तत्यालीय गारी ने ग्राचार्यों हारा श्रापने जीवन के इस श्राध्यात्मिक ग्रारोपण पर श्लाघा का अनुभय चाहे न क्रिया हो, पर ग्राज की नारी उस भावना की कल्पना तथा विचार गर विना गर्व किये गहीं रह सकती।

माधुर्य प्रीति भवित का सर्वप्रधान श्रंश है। प्रेम श्रथवा रित श्रृंगार एक दूसरे के पर्याय तो नहीं बन सकते। श्रनेक श्राचार्यों ने भवित को एक स्वतन्त्र रस माना है। वैद्याव दर्शनों तथा भिवत शास्त्रों के अनुसार भिवत अन्य भावों की भाँति ही एक मूल भाव है। आस्मा की परमारमा के प्रति रागारमक अनुभूति ही भिवत है। इस अनुभूति की तीवता ही जीवन का परमभाव है अतः भिवत एक मूल भाव है। इसी भावना की अभिव्यवित कृद्या साहित्य में दाम्पत्य अथवा माधुर्य शिति के नाम से विविध प्रकार हुई है। शृंगार तथा भिवत में अन्तर है केवल आलम्बन का। भारतीय दर्शनों द्वारा प्रतिपादित इस पाथिव प्रेम की सुलभ तथा सरल व्याख्या में संशय का कोई स्थान नहीं है, इस दृष्टि के अनुसार शिति का यह रूप नारी के रागयुक्त हृदय के बहुत निकट है, आध्यात्मक रूपकों को समभने की क्षमता चाहे उनमें न रही हो, पर कृद्या के प्रति इस भावना ने उन्हें अवश्य आकर्षित किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

ग्रवाधिव शृंगार ग्रथवा भित्त के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से यह तथ्य ग्रौर भी ग्रधिक स्पष्ट हो जायगा। मनोविज्ञान ग्रात्मा के स्वतन्त्र ग्रस्तित्व में विश्वास नहीं करता। प्रत्येक भाव का केन्द्र ग्रात्मा नहीं मन है, सगुण भिवतवाद की विभिन्न वृत्तियों का ग्रारोपण ग्रात्मा में भी किया जा सकता है, पर मनोवैज्ञानिक ऐसा नहीं कर सकता। हिन्दी के मान्य ग्रालोचक श्री डा० नगेन्द्र के ग्रनुसार भिवत मौलिक ग्रथवा ग्रीमिश्रित भाव नहीं है; वह मिश्र भाव है क्योंकि ग्रपायिव प्रेम में रित के साथ विश्वास का मिश्रण है। ईश्वर के प्रत्येक रूप में चाहे वह ग्रत्यन्त सूक्ष्म ग्रथीत् कम-से-कम ऐन्द्रिय हो, चाहे ग्रिधिक-से-म्रिधिक ऐन्द्रिय, बोद्धिक विश्वास की पृष्ठभूमि ग्रीनिवार्यतः रहती है क्योंकि ईश्वर में जिन गुणों का ग्रारोप किया जाता है उन सभी का कारण बृद्धि होती है।

भिवत मिश्र भाव है श्रथवा श्रमिश्र, यह विषय इस प्रसंग में गोंग है। पर इसमें कोई संदाय नहीं कि भिवत में श्रंगार का उन्नयन होता है। कृष्ण के स्थूल तथा लौकिक रूप के प्रति मान की भावनाश्रों के मूल में एक श्रतृष्ति ही रहती है जिसके मूल में इच्छित श्रप्राप्य व्यक्ति का श्रभाव व्यक्त होता है। इस श्रतृष्ति की श्रभिव्यक्ति में शारीरिक पक्ष कुंठित तथा मानसिक प्रवत्र होता है। भिक्त के इस मनोवैज्ञानिक विक्लेषण हारा भिक्त के इस रूप को लौकिक प्रेम की कुंठा का उन्नयन माने श्रथवा भिक्तवादी शास्त्रों हारा प्रतिपादित श्रात्मा का एकान्त सत्य, पर यह विश्वास करने का हर एक कारण मिलता है, कि तत्कालीन नारों की कुंठा की प्रतिक्रिया श्रपांथिव सत्ता के श्रित श्रभिव्यक्त हुई। जीवन की परिसीमाश्रों तथा परिस्थितिजन्य विषमताश्रों का श्रितिश्वमाण कर मीरा सदृश नारों ने प्रेमजित वेदना श्रीर सुख-दुःख के जो गीत गाये वह कला तथा प्रेम के संसार में श्रमर हैं। तत्कालीन नारों श्रादशों की प्रतिमा भी, मर्यादा की मूर्ति थी, इन मानवेतर भावनाश्रों के पाषाण के गंधि उत्तर्श को विस्थ

वृत्तियाँ कसमसा रहीं थीं। उसका नंतिक ग्रावर्श पाधिव श्रृंगार की नियत सीमा से बाहर आँकने का भी साहस नहीं रखता था, पर मानसिक कुंठा ने जीवन को भावना के क्षेत्र में प्रायः निष्क्रिय ही बना रखा था, भिवत रस के ग्रपाधिव ग्रालम्बन कुट्या के साधारण मानव तथा लौकिक रूप में उन्हें ग्रपनी भावनाग्रों की ग्रिमच्यिकत का साधन मिला। प्रखर प्रतिभाएँ प्रेम के मार्ग की ग्रनेक बाधाग्रों को तोड़ती-फोड़ती उस कुंठा को भंगकर प्रस्फुटित होने लगीं, ग्रोर साधारण नारी-हृदय को ग्रनेक कृष्णभक्तों की रखनाग्रों के रसास्वादन से संतोष तथा तृष्टित का ग्रनुभव हुग्रा।

कृष्ण काव्य-परम्परा की इस भावमूलक पृष्ठभूमि में नारी को अपने हृदय का सामंजस्य मिला, भगवान् के प्रति दास्य भाव ने, उनके जीवन के इस पक्ष से उत्पन्न हीन भाव को कम किया, सख्य भाव में उन्हें अपने घर ही में खेलते, उपद्रव मचाते बालक का चित्रण मिला, वात्सल्य द्वारा उनका मातृ-हृदय स्पंदित हो उठा। इन भावों में लौकिक प्रतिबन्ध के अभाव के कारण मानसिक कुंठा का अभाव है, वात्सल्य के सुलभ सलोने चित्र उनके जीवन के ही चित्र थे। माधुर्य भिवत की रागात्मकता तथा अपार्थिय में पार्थिव का आरोपण उनके लोकिक नैरादय में आद्या और उत्लास बनकर व्याप्त हो गया। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण भिवत में भावनाओं की प्रधानता के कारण, तद्विषयक काव्य में भी हृदय ही प्रधान है, हृदय तत्त्व की इस प्रधानता से भी प्रधिक श्रेय कृष्ण की लीला रूप को है। शृंखलित जीवन की मर्यावा और प्रादर्शों के बीच कृष्ण की यह लीलामयता मानों उनके द्युष्क जीवन की पूरक बनकर आई तथा भारतीय नारी जगत कृष्ण-प्रेम से प्लावित हो उठा, साधारण व्यक्तिव उनके गुर्गों को गाकर उन पर रचित काव्य और संगीत के श्रानन्व और उत्लास में दूब गये तथा अनेक स्त्रियों की कुंठित प्रतिभा को कृष्ण के श्रालम्बन रूप हारा विकास का साधन प्राप्त हथा।

नारीत्व का मुक्त धौर स्वतन्त्र रूप गोपियों तथा राधा के प्रेयसी रूप में व्यक्त है। वल्लभाचार्य ने गोपियों के रूप की प्राप्ति उपासना का ध्येय बतलाया है। पुष्टि सार्ग में राग ही प्रधान वृत्ति थी। गोपियां भगवान् की ग्रानन्द प्रसारिएरी सामर्थ्य शक्ति की प्रतीक है। वात्सल्य-भावना से ग्रोतप्रोत गोपियों का उल्लेख उनके मातृ रूप के प्रसंग में हो चुका है। प्रेयसी रूप में गोपियों के दो प्रधान रूप हैं: १. एक अन्यपूर्वा, २. अनन्यपूर्वा। अन्यपूर्वा वे गोपियां थीं जिनकी भावनाएँ वैवाहिक स्वर्ण शृंखलाशों की तोड़ कृष्ण में ग्रासकत हो गई थीं तथा अनन्यपूर्वा वे अनुद्रा बालाएँ थीं जिन्होंने कृष्ण को ही अपने वर के रूप में माना था। दोनों ही रूपों में मर्यादा का सभाव है; पत्नीत्व के ग्रादर्श की स्थापना का पूर्ण अभाव है। अनुराग के प्रबल प्रधाह में मर्यादा के रोड़े ग्रहकाकर कृष्ण-भवतों का ध्येय किसी ग्रादर्श की स्थापना करना नहीं था।

श्रमन्यपूर्वा तथा श्रन्यपूर्वा दोनों ही गोपियों की भावना देश काल की सीमा और बन्धन तोडकर कृष्ण में ही लीन ही गई थीं, मर्यादा के नाम पर दोनों ही प्रकार की गोपियाँ शन्य है। हाँ, नायिकाश्रों के काव्यगत निरूपरा के श्राधार पर उन्हें स्वकीया तथा परकीया की संज्ञा दी जा सकती है। अनन्यपूर्वा गोपियों का यह परकीया रूप, जो समाज तथा मर्यादा की दिन्द से पूर्ण हेय है, भिवत में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। परकीया प्रेम की गहनता तथा तीवता में मर्यादा का अवरोध नहीं रहता, तथा प्रेम की भावना की उदभावना भी मन की पकार और हृदय की याँग पर होती है। विवाहित प्रेम में कर्त्तव्य का स्थान प्रेम से पहले होता है। गोपियों के प्रेम में वर्यादा का पूर्ण अभाव है, जहाँ गोपिका ने कृष्ण को पति-रूप में दरण किया है वहाँ भी मर्यादा का अभाव है। विवाह, वेद-मर्यादा सबको भूलकर वह कुष्ण को पति-एप में वरण करती है। विवाह से पूर्व कृष्ण को कियात्मक रूप में देखने वाली कन्या की भावना परकीया. भावना के म्रान्तर्गत चाहे न म्रा सके, पर उनके इस रूप की काव्यगत मान्य स्वकीया भी नहीं कह सकते। मन में बररा करके, उन्होंने कृष्ण को पति मान लिया था, पर उनकी भावनात्रों तथा कार्यों में उनके पत्नीत्व की नहीं प्रेयसी रूप की ही प्रधानता मिलती है। ग्रपने पति की उपस्थिति में लोक-लज्जा तथा मर्यावा को तिलांजिल देकर जिन्होंने कुष्ण को अपनाया उनके परकीया रूप में तो कोई संशय ही नहीं है, पर अन्य-पूर्वा गोपियाँ भी कृष्ण का वर्ग लोक-लज्जा श्रीर मर्यादा को तिलांजिल देकर ही कर पाई थीं । उनके पूर्व राग के ग्रारम्भ में संकोच ग्रीर भय श्रवस्य था पर उसकी चरम श्रवस्था में वे कुल-सर्यादा को त्याग कुट्एा से मिली थीं।

वल्लभ सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों द्वारा प्रतिपादित गोपियों का ग्राध्याहिमक प्रतीक रूप उस युग की नारी की सरल तथा निरक्षर बुद्धि में समा सका होगा
या नहीं, पर पुष्टि मार्ग के साधनों में नारी-हृदय के ग्रारोपएं के वारए भित्त के इस
रूप ने नारी को ग्राकांधित श्रवहय किया। वल्लभ सम्प्रदाय में इस रस को लेने
बाले गोपी स्वरूप भक्तों को केवल प्रेम ग्रीर भगवत्-कुपा का सहारा रहता है, बुद्धि
श्रयवा तर्क का उनमें ग्रभाव रहता है। योगाभ्यास तथा भित्त के ग्रन्य साधनों को
श्रपनाने का उनमें साहस नहीं रहता, वे विवश हैं ग्रपनी दुर्बलताओं और पिरसीमाओं
के कारए। इन भक्तों को वल्लभ जी ने स्त्रियों की संशा दी है। स्त्रियों की भावनाएँ
भी इसी प्रकार की होती हैं। उनके श्रनुसार भक्त केवल स्त्री भाव से ही भगवान्
के साथ इस समूल रस का ग्रानन्द प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं।

भक्तों में नारी-भावना के आरोपए। से लोकिक नैराज्यजनित उनकी हीन भावना को एक आध्यात्मिक सम्वल प्राप्त हुआ। कृष्ण में ऐसे रूप का आकर्षण, जिनका उनके जीवन में अभाव या, भवित मार्ग में उन भावनाओं की प्रधानता जो उनके हृदय की ही अनुभूतियां शीं, तथा वात्मत्य और साधुर्य से ग्रोतप्रोत वे चित्र जो उनके जीवन के ही चित्र थे, उनके लिए आकर्षण वनकर ग्राये। बालक के प्रति प्रेम में सामाजिक वन्धनों की ग्रंथियों को उलभन नहीं होती, मातृ-हृदय की कामनाश्रों की ग्राधियांकत में प्रकृति ही श्रपवाद रूप में वाधक हो सकती है, समाज नहीं; ग्रतः यशोदा के रूप में उनका मातृत्व उल्लिसत हो उठा। परन्तु गोपियों के रूप में उनके हृदय की छाया के रहते हुए भी वह छाया के समान ही ग्रप्राच्य थी, निर्वाध प्रेम में स्थी-हृदय को उस तत्व का ग्राभास मिला जो उनके हृदय का ही एक अंश था, पर शपने जीवन में जिसकी ग्रभित्यवित का स्वन्न भी एक दुराशा मात्र था, इस लौकिक कुंठा की प्रतिक्रिया भावनाश्रों के कृष्ण के प्रति उन्नयन हारा हुई। इस प्रकार उनके लौकिक जीवन की कुंठित कामनाएँ कृष्ण के प्रति तीव श्रनुभूति बनकर काव्य श्रीर संगीत में विखर गई।

## कृष्ण काव्य की लेखिकाएँ

मीरावाई—मध्यय्गीन श्रन्थकार में जहाँ एक श्रीर जौहर की ज्वाला में वहकता हुश्रा राजस्थान का शाँप कुन्दन-सा वनकता है दूसरी श्रोर नारी-जीवन की स्तब्ध नीरयत। में भीरा का मधुर स्वर अलीकिक संगीत की सृष्टि करता है। शीर्य तथा माधुर्य का यह सामंजस्य राजस्थानी प्रतिमा के लिए ही सम्भव था। कुष्ण की मतवाली मीरा की जन्म देने का श्रेय इसी राजस्थान की भूमि को प्राप्त हुआ। मध्य युग के वैष्णव श्रान्दोलन की आधारभूमि सर्वथा श्रनुपयुक्त थी, पर मीरा ने ऐसे समय तथा वातावरण में भक्ति के जिस चरम रूप का प्रदर्शन किया, वह मानवीय इतिहास में एक श्रद्भुत अपवाद प्रतीत होता है।

मीरावाई के जीवन की रूपरेखा उनके पयों, इतिहास के पृष्ठों तथा जनश्रुतियों के ग्राधार पर निश्चित की गई है। उनके ग्राविभाव काल के विषय में कोई
विशेष संकेत उनके पदों में नहीं मिलता। अनेक इतिहासकारों ने जनश्रुतियों,
ऐतिहासिक उन्लेखों तथा दूसरे ग्राधारों पर उनके ग्राविभाव काल पर प्रकाश डाला
है। कर्नल टाँड तथा शिवसिंह जी के ग्रनुसार मीराबाई राखा कुम्भ की पत्नी थीं
श्रीर इस प्रकार उनका ग्राविभाव काल महाराखा कुम्भ के मृत्यु-संवत् १५२५
विकसी से कुछ पहले रहा होगा। उन्होंने लिखा है कि ग्रपने पिता की गद्दी पर सन्
१४६१ में बैठने वाले राखा कुम्भ ने मारवाइ के सेड़ता कुल की कन्या मीराबाई

स्त्रिय एव हि तं पातुं शक्तास्तु तत् पुमान् । स्रतो हि भगवान् क्रुप्पाः स्वीपु रेमे स्नहितिशम् ॥

<sup>—</sup>सुबोधिनी टीका

से विवाह किया, जो अपने समय में सुन्दरता तथा सच्चिरित्रता के लिए बहुत प्रसिद्ध थीं, और जिनके रचे हुए अनेक गीत अभी तक सुरक्षित हैं। गुजराती साहित्य के इति-हासकारों ने कनंल टाँड के इस कथन के आधार पर ही मीरावाई का समय ईसा की पन्दहवीं शताब्दी में निर्धारित किया था। पर इस निर्धारण का आधार केवल अनुमान तथा जनश्रुतियाँ है। अतः यह सर्वथा मान्य नहीं है। इस अन का एक प्रधान कारण यह है कि महाराणा कुम्म द्वारा निमित एक मन्य यन्दिर को मीराबाई के मन्दिर के नाम से पुकारा जाता है। सम्भव है कि उस मन्दिर में मीरा के नित्य पूजा, कीर्तन इत्यादि करने के कारण ही लोगों ने उसको मीराबाई के मन्दिर के नाम से पुकारना आरम्भ कर दिया हो। इस तिथि का खंडन एक और प्रधान घटना से होता है। मीराबाई मेड़ता वंश की थीं। मेड़ता वंश की नींव संवत् १५१६ मे राव दूदा जी ने डाली थी, अतः १५२१ के लगभग मीरा कर आविभाव पूर्णत्या असम्भव मालूम होता है। इसके अतिरिक्त आन्तिपूर्ण अनुमानों के द्वारा कोई उन्हें विद्यापति का समकालीन तथा कोई राठौर सरदार जयभल की पुत्री बताता है, जो वास्तव में उनके चचेरे भाई थे और जिन्होंने मीरा के साथ ही अपने पितामह दूदा जी से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी।

इन सब भ्रान्तियों का निवाररा मुन्ती देवीप्रसाद, श्री गौरीशंकर श्रीका तथा श्री हरिविलास जी की ऐतिहासिक खोजों के श्राधार पर हो जाता है। उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाएगों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि भीरा का जन्म राठौरों की मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूवा जी के वंश में हुआ था। बाल्यावस्था में ही आग्य ने उन्हें मातृत्रेम से वंचित कर दिया था। माता के निधन के पश्चात् वह पितामह दूदा जी के साथ ही मेड़ता में रहने लगी थीं। संवत् १५७२ में दूदा जी की मृत्यु हो गई तथा उनके वड़े पुत्र वीरमदेव जी मेड़ता के शासक हुए। उन्होंने संवत् १५७३ में, भीरा का विवाह जब उनकी आयु केवल १३ वर्ष की थी, महाराएग सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कूँबर भो नराज के साथ कर दिया। पितामह की वात्सल्यमयी छत्रछाया में बने उनके बैठ्एाव संस्कार श्रभी तक कृष्णा के किशोर रूप को ही श्रपने जीवन का ध्येय तथा प्रेय मानते ग्रा रहे थे। तेरह वर्ष की कन्या ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा के फलस्वरूप अपनी माध्यं आवना का आश्रय श्रभी तक कृत्सा को ही माना था। उनकी किशोर-सुलभ भावनात्रों ने गिरधर गोपाल के नटवर रूप में ही अपने जीवन-संगी की कल्पना की थी। भोजराज के शौर्य तथा श्रोजस्वी व्यक्तित्व के साथ वे श्रपने चिर किंदपत नटवर नन्दलाल की लीलाश्रों का सामंजस्य कर पाई अथवा नहीं यह कहना कठिन है, पर मीरा का विवाहित जीवन बहुत ग्रह्म रहा। भोजराज की मृत्यु उनके विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही संवत् १५०० के लगभग ही गई, इस

प्रकार सागर में भिलने को उत्कंठित सरिता के बार्ग में श्राया हुआ स्थूह समतल हो गया, और वह मार्ग के समस्त व्यवधानों को तोड़ती-फोड़ती असीम वेग से अपने चिर श्रभिलपित प्रियतम में लय हो जाने को श्राकुल हो उठों।

स्त्री होने के कारए। उन्हें समाज श्रीर तत्कालीन वातावरए। से श्रनेक बार लोहा लेना पड़ा। इस संघर्ष ने उन्हें निराज्ञा नहीं साहस दिया। कठिनाइयों की कसीटी पर उनकी श्रनुभूतियाँ श्रीर भी निखर उठीं, श्रीर उनकी भावनाएँ श्रीन में तपाये हुए स्वर्ण की भांति दीम्त हो गई —

रागा जी थाने जहर दियो में जानी। जैसे कंचन दहल ग्रागन में, निकसत बारा बानी।।

उनके अनेक पदों में इस प्रकार के अत्याचारों का संकेत हैं। डा॰ श्री कृष्णलाल ने अन्तःसाक्ष्य के इन पदों को प्रक्षिप्त माना है। उनके अनुसार मीरा के जिन पदों ने उनके जीवन सम्बन्धी तथ्यों का स्पट्ट निर्देश मिलता है, वे अधिकाश्ताः उनकी रचनाएँ नहीं हैं। मीरा की कीर्ति-वृद्धि के साथ-साथ नई-नई जनश्रुतियों का प्रचार होने लगा। फलस्वरूप मीरा के सहस्व का प्रचार करने के लिए उनकी जीवन-गाथा में अनेक अलौकिक कहानियाँ जोड़ दी गई। श्री परशुराम चतुर्वेदी जी ने इसी प्रकार का मत देते हुए लिखा है कि उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों द्वारा इन सभी बातों की पुष्टि होते नहीं जान पड़ती। स्व० मुन्झी देवीप्रसाद ने भी केवल इतना लिखा है कि मीराबाई को रागा विक्रमाजीत के बीवान कीम महाजन बीजावर्गी ने जहर दिया था।

मीरा, सर्वप्रथम एक नारी, वह भी साधारण गहीं राजवंश की, श्रौर उस पर भी वैधव्य से श्रीभाव्त । परन्तु जीवन की समस्त विधमताएँ तथा समाज के बड़े-से-बड़े धमानुपिक ग्रत्याचार उस ग्रवला के कोमल किन्तु दृढ़ हृदय को विचलित न कर पाये । राजपूती रक्त जो ग्रनेक बार धर्म तथा मर्यादा की रक्षा के नाम पर ग्रिक्त की लपटों में भुलसकर भस्म हो चुका था, इस बार मर्यादा और लज्जा की सीमा का उल्लंघन कर विधपान तथा सर्पदंशन के सम्मुख भी ग्रक्षुण्ण बना रहा । चित्तोंड के बालक राणा विक्रमादित्य की ग्राड़ लेकर मेवाड़ के ग्रमात्य बीजावर्गी ने उन पर बहुत ग्रत्याचार किये, भावनात्रों की प्रवलता में वे ग्रत्याचार मीरा के जीवन में परिवर्तन तो न ला सके, पर इन घटनात्रों से उनके कोमल हृदय पर ग्राधात बहुत पहुँचा । संवत् १५६० के लगभग भीरा के चान्ना वीरमदेव ने उन्हें मेड़ता ग्रामे के लिए निर्मात्रत किया, वे सहुर्ष मेड़ता चली गई । जब तक वीरमदेव मेड़ता के शासक रहे थे वे निर्दृत्द रूप से ग्रपने ग्राराध्य की साधना में रत रहीं । परन्तु उनके जीवन में ग्रभी ग्रीर परिवर्तन थाने थे, ग्रतः दुर्भाग्य में मत्रत् १५६५ में राव बीरम-

देव के हाथ से मेड़ता निकल गया, इस प्रकार भीरा फिर श्राश्रयहीन हो गई, इस बार उन्होंने क्षटण की कीड़ा-भूमि कृत्वावन मे अरग्ए ली।

मेवाड़ के घुटते हुए वातावरण से वृन्दावन के स्वतन्त्र यातावरण में आकर उन्होंने मुक्ति की स्वास ली। बालपन के संस्कारों की यहाँ आकर विकास तथा परिष्कार का अवसर मिला। अनेक भगवत्-भगतों के सत्संग से उन्होंने यहुत-कुछ प्रह्ण किया। जीवगोस्वासी, रूप गोस्वासी, चंतन्य-देव इत्यादि परम भागवत्-भगतों की पुनीत भावनाओं का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और बृन्दावन में आकर उनके श्रंतस्तल में छिपी हुई श्रमुभृतियां अपने श्रमुकूल बातावरण याकर पूर्ण रूप से विकासित हो चलीं।

एक दिन वृन्दावन के प्रसिद्ध गांस्वाभी ने उनसे उनके स्वी होने के कारण मिलने से इन्कार कर दिया। इस पर भीषा ने उत्तर दिया कि क्रामंडल में गिरधर नागर के प्रतिरिक्त और कोई पुरुष है एंशा वह नहीं सोधर्ता थीं। इस उत्तर से जीव गोस्वामी जी बहुत लिजत हुए और मानों उसी दिन से भीण का नाम कृष्ण की ग्रमर साधिका के रूप में प्रसिद्ध हो गया। बुन्दावन के भक्तों में ग्रग्न स्थान प्राप्त करने के पश्चात् संवत् १६०० के नगभग उन्होंने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। द्वारिकापुरी में रराछोर जी के संदिर में दिन-रात वे गिरधर के प्रेम में ग्राकुल उनकी मूलि के सामने प्रेम-विह्वलावस्था में नृत्य तथा गान में लीन रहती ग्रोर भावावेश में उनकी प्रमुक्तियां संगीत श्रीर नृत्य में विचर जातीं। उनकी तन्ययता शौर विह्वलता की कहानी तथा उनके संगीत-काव्य एवं गृत्य वी कीति एक पुण्य गाथा के रूप में वायुसी समस्त वायुमंडल में व्याप्त हो गई। संबत् १६३० में एक दिन ग्रपने नेसर्गिक ग्रस्तित्व की ग्रमर ग्राभा सबैव के लिए छोड़ भीरा ग्रयने गिरधर नागर में विवीन हो गई।

मीरा के नाम के विषय में यह शंका उठाई गई है कि मीरा का यह नाम वास्तविक था अथवा उपनाम । श्री वड़श्वाल जी के अनुसार यह शब्द फ़ारसी से लिया गया है और उपनाम मात्र है । मीरा के सूफ़ी भावनाओं के ग्रहण करने पर उन्हें यह उपनाम प्रदान किया गया था । वास्तव में मीरा नाभ की असाधारणता के कारण ही उस पर शंका उठाई गई है । बजरतन्दास जी ने फ़ारनी में भीरा शब्द का अर्थ भगवान् की गत्नी नहीं माना है । उनके अनुसार यह शब्द स्वामी अवदा परमेश्वर के लिए नहीं अयुक्त होता । फ़ारसी में भीर शब्द अभीर का छोटा रूप है और अभीर का अर्थ सरदार है । मीर का बहुवचन मीरा है । मुसलमानों में यह अमुख सैयदों का ग्रन्स मी होता है । कवीर की रचनाओं में इसका तीन बार अयोग हुआ है, और तीनों स्थानों पर उसे किसी पहुँचे हुए फ़क़ीर के लिए सम्योधन रूप में ग्रथवा अपनी आत्मा के प्रतीक रूप में ही लिया जा सकता है ।

संस्कृत में भीर शब्ब समुद्रभाची है बॉर सीमा, पेच तथा पर्वत से प्रथं में लिया

जाता है। अकारान्त रूप दे तेने से यह स्वीतिंग हो जाता है और तब उसका अर्थ नदी या जल हो जाता है।

परन्तु किसी नाम की व्युत्पित श्रानिवायं नहीं हैं। विशेषकर राजपूतों में तो अनेक ऐसे नाम खिलते हैं जिनकी व्युत्पित्त संस्कृत से जोड़ना असम्भव है। नाम अनेक प्रकार से पड़ जाते हैं, और इनके द्वारा आन्तियाँ भी कितनी हो जाती है, इसका प्रमाण स्वयं सीरा विषयक एक उत्लेख से धिल सकता हैं। जेसे सभी श्रंथों को सूर-वास कहा जाने लगा है वैसे ही राजस्थान में भिन्त के भजनों को सुन्दर स्वरलहरी में गा सकने वाली स्त्रियों को सीरावाई की संज्ञा दी जाती है। इन गाविकाओं के अन्तर्भत वेश्याएँ भी होती है। पर इस अर्थ-विस्तार का भयंदर परिखाम सर जाज मैकसन की पुस्तक 'द अंडरवर्ल्ड गाँक इण्डियां' के इस प्रकार के उत्लेख से जाना जा सकता है—

"उस शताब्दी में राजपूताना में मीराबाई हुई, जो काम-लिप्सा तथा शक्ति की वैद्याय उपासिका थीं, संसार के धानन्यमय प्रेमी गोपीनाथ कृष्ण की कीर्ति की उत्साह-पूर्ण गाधिका थीं, तथा लिगमोनि के रहस्य की उपवेशिका थीं। वे वेश्यायों की गुण-प्राहिका समक्षी जाती हैं जो प्रायः यही नाम धारण करती हैं। इस नाम को गांधी गृह में प्रवेश करने पर मिस स्लेड को धारण करने की श्राज्ञा नहीं दी जानी चाहिए थी।"

मीरा को उपनाम केवल उसकी प्रसिद्धि के बाद ही दिया जा सकता था, पर इस तथ्य की पुष्टि के लिए कोई लाकिक भ्राधार नहीं मिलता। इस सम्बन्ध में भी अजरत्न दास ने मीरा सम्बन्धी एक वोहा उद्धृत कर उसकी व्याख्या की है। वोहा इस प्रकार हैं—

> प्रेम लक्ष्मा भिवत थी, वश कीया करतार। धन-धन मीराबाई ने, गिरधारी सूँप्यार॥

दलाल जेठालाल वाडीलाल के दोहे के इस उद्धरण के साथ वह जिसते हैं कि मीरा के जन्म समय ग्रलोकिक प्रकाश का प्रतिविम्ब दिखाई पड़ा जिससे उसका नाम मही + इरा=भीरा रखा गया।

इस प्रकार के ग्रलोकिक आरोपणों पर चाहे हम विश्वास न करें, पर तर्क और विवेचन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि मीरा उनका शैशव का नाम था, उपनाम नहीं।

मीरा की भिक्ति-भावना का विकास—मीरा की भिक्त-भावना के स्वरूप तथा विकास इत्यादि का पूर्ण उल्लेख यद्यपि उनकी जीवनी के साथ अशसंगिक है, परन्तु उनके पदों द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर डा० श्रीकृष्ण लाल ने उनके आध्या- त्मिक विकास का जो कमिक इतिहास प्रस्तुत किया है, वह उनके जीवन से ही सम्बन्ध रखता है तथा प्रसंगान्कुल है।

उन्होंने लिखा है कि भीरा के पदों का मूक्ष्म निय्नेष्ण करने पर हमें चार-पाँच चिक्तिष्ट धाराग्रों के पद मिलते हैं। सबसे पहले नाथ सम्प्रदाय के गोगियों से प्रभावित होकर उन्होंने जोगी के सम्बन्ध में इस प्रकार के पद लिखे—

जोगी मत जा मत जा मत जा पाँव पड़ू में तेरी।

उसके पश्चात् संतों के प्रभाव में प्राकर उन्होंने सांसारिक नश्वरता के र्वराहय-पूर्ण गीत गाये, ग्रीर वह निराज्ञा इन शब्दों में व्यक्त हुई—

इस देही का गरव न करना, माडी से मिल जासी। ये संसार चहर की बाजी, साँक पड़चा उठ जासी।।

म्रागे चलकर इसी प्रभाव के अनुकृष रहस्योन्मुखी विरह के पद बनाये फिर भागवत् के प्रभाव से श्रीकृष्ण लीला और विनय के पद गाये। इनके ग्रतिरिक्त कृष्ण काट्य के विप्रलम्भ श्रृंगार का श्राभास भी उनमें भिलता है और ग्रन्त से कृष्ण के प्रेम में तन्मय होकर उन्होंने गाधुर्य भाव से उनकी उपासना करते हुए निर्भय धोषणा की—

#### मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई।

मीरा के अनेक पदों में विभिन्न आध्यात्मिक धाराओं की छाप अवश्य है, पर इस प्रकार उनके आध्यात्मिक विकास के इतिहास की रूपरेखा निविचत नहीं की जा सकती । यद्यपि भारतीय ग्रध्यात्म के इतिहास मं यह कम ठीक उतरता है, पर मीरा के श्राध्यात्मिक जीवन में इसी कम का निर्वाह पूर्णतः श्रस्वाभाविक है। मीरां के संस्कार बैब्लव थे। बालापन में ही वे गिरधर गीपाल की भूति की अपने वर-रूप में मानती थीं। उनका यह स्वप्न सबसे पहले अध्यात्म के क्षेत्र में उनके जीवन का सत्य बनकर प्राया । पितामह के प्रभाव में निर्मित और विकसित उनके बैध्एाव संस्कार ही, वैधव्यजन्य नेराक्ष्य में आज्ञा का आलम्बन बने। मीरा के आध्यात्मिक जीवन का इतिहास साधना-परक नहीं अनुभूति-परक है। उन्होंने क्रम से एक के बाद एक श्राध्यात्मिक धारा पर प्रयोग नहीं किये, बल्कि भावनाग्रों की तीव्रता में कच्या के प्रति उनकी श्रनुस्ति साध्यं स्रोत में ही फुट पड़ी। चिलौड़ के वैभवपूर्ण वातावरण में, अन्य मतों के संतों तथा नाथपंथी योगियों के सम्पर्क मे उनका म्राना एक दुरूह कल्पना मालूम होती है। मीरा यद्यपि मन्तःपुर की दीवारों का उल्लंघन कर मन्दिर में साधुओं तथा नंतों के सम्पर्क में स्वच्छन्दतापूर्वक श्राती थीं, पर निर्मृत्मिये संतों तथा कनफटे जोगियों के कृष्ण-मन्दिर में प्राकर साधना करने की सम्भावना नहीं है। ग्रपने जीवन के उत्तराई में जब वे सब लीकिक बन्धनों की शृंख-

लाश्रों को तोड़कर बृन्दावन तथा द्वारिका गई, उस समय विभिन्न मतों के संतों श्रोर योगियों का सम्पर्क ग्रसम्भव नहीं जान पड़ता, ग्रतः सत्य के निकट ग्रही दिखाई देता है कि उनके काव्य में ग्राये हुए श्रनेक मतों का विवरण उनके ग्राध्यात्मिक जीवन का इतिहास नहीं, स्कुट प्रभाव मात्र है।

इसके श्रांतिरिक्त विभिन्न भावधाराओं के पदों के रचनाक्रम का संकेत भी कहीं नहीं मिलता। विभिन्न ग्रवसरों पर लिखे गये इस प्रकार के मुक्तक पद क्रमबद्ध इति-हास बनने की क्षमता नहीं रखते। पदों में उल्लिखित श्रनेक पुरातन तथा नूतन ग्राध्यान्मिक संकेतों के ग्राधार पर इस प्रकार के इतिहास का ग्रमुमान पूर्णतया हो सकता है।

उनके श्रनेक पदों में उनके गुरु के नाम की जगह रैदास का उल्लेख है—

गुरु म्हारे रैदास सरनन चित्त सोई।

रैदास संत मिले मोहि सतगुरु दीन्ह सुरत सहदानी।

ग्रथवा

गुरु रैदास मिले मोहि पूरे धुर से कलम भिड़ी। इनके ग्रांतिरिक्त एक और पद में कुछ ग्रधिक स्पब्ट संकेत मिलता है—

भाँभ पखावज वेणु बाजियाँ, भालर नो भंकार।
काशी नगर ना चौक माँ, मने गुरु मिला रोहीदास।।

रैदास विषयक पंक्तियाँ यद्यपि मीरा के पवों में स्वाभाविक रूप से मिली हुई हैं, पर रैदास का उनका गुक होना विश्वसनीय नहीं हैं। श्रन्तिम उद्धरण से सिद्ध होता है कि श्री रैदास को रोहीदास भी कहते थे श्रीर काशी के चौक में उनसे मीराबाई की भेंट हुई थी। श्री वजरत्न दास ने इस पंक्ति को अश्रामाणिक बताते हुए लिखा है कि काशी का चौक श्रभी हाल का बना हुआ है। प्रायः वो शताब्दी पहले वहाँ एक महा इमशान था श्रीर श्रव भी श्रमशान विनायक फाटक के पास मौजूद है ही। मुगल-काल में वहाँ श्रदालत स्थापित हुई, जो महाल अब भी पुरानी श्रदालत कहलाता है। इसके अतिरिक्त मीराबाई के काशी श्राने का उल्लेख भी कहीं नहीं मिलता। उन्होंने स्वयं एक पद में लिखा है—

मन्त्र न जन्त्र कछु ये न जाणूँ वेद पद्यो न गै काशी।

इसके ग्रातिरिक्त मीरा तथा रैदास के उपास्य के रूप में भी महान् ग्रन्तर है। मीरा के भ्रतेक पदों में सतगुरु की संज्ञा उसी व्यक्ति को दी गई है जिसके विरह का वेदना में वह ग्राकुल रहती थीं—

> री भीरे पार निकस गया, सतगुर मार्या तीर, विरह भाल लगी उर ग्रन्तरि, व्याकुल भया शरीर।

रैदास जी की उपासना में ज्ञान प्रधान है, पर कीरावाई के योगिगी रूप में भी प्रेम और विरह की प्रधानता है—

> कें तो जोगी जग थे नाहीं, के जिनारी भोई। काई कर्ड कित जाऊँ री सजनी, नेगा गुमाओ रोई।

मीरा के पदों में प्राप्त इन संकेतों के अतिरिक्त उनकी भिन्त-भावना के स्वरूप तथा विकास का अनुमान अनेक अध्य अन्थों के भीरा सम्बन्धी उन्लेखों के आधार पर भी लगाया जा सकता हूं। हरिराम जी व्यास ने अनेक भन्तों का उल्लेख करते हुए मीरा का नाम भी लिया है—

सुरदास परणानन्द भेहा भीरा भवित विचारों।

तथा

भीरावाई विल को भक्तन पिता जानि उर लावै।

भक्तमाल थें यद्यपि उनके विषय में एक छण्यय ही मिलता है, परन्तु वह मीरा की भिवत-भावना को स्पष्ट ग्रामास वेने तथा उनकी भाव-तन्मयता का बोध कराने के लिए पर्याप्त है—

लोक-लाज कुल-श्रृंखला, तिज भीरा गिरधर भजी। सहका गोपिका प्रेम प्रकट किलजुग हि दिखायो। निरंकुश श्रिति निडर रिसक जस रसना गायो॥ दुष्टिन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कीयो। वार न वाँको भयो गरल श्रमृत कर पीयो॥ भिक्त निसान वजाय के, काहू ते नाहिन तजी। लोक-लाज कुल-श्रृंखला, तिज भीरा गिरधर भजी॥

चौरासी वैष्णवन भी बार्ता तथा दो सौ बावन वैष्णवन भी वार्ता के उल्लेखों से उनके युग तथा विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा उनके घोर विरोध का स्पष्ट श्राभास मिलता है।

इन ऐतिहासिक तथा साहित्यिक ग्राघारों के ग्रतिरियत मीरा की जीवन-कथा के निर्माग में जनभृतियों का भी बहुत हाथ रहा है।

जनश्रुतियाँ—उत्तरी भारत के प्रत्येक प्रान्त में उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। यह जनश्रुतियाँ दो प्रकार की हैं—एक तो उनके चिष्य पर दिव्यता
तथा श्रलोंकिकता का श्रारोप करती हैं तथा दूसरी वे हैं जिनमें लौकिक भावना प्रधान
है। दोनों ही प्रकार की जनश्रुतियाँ प्रायः उत्तर भारत के लगभग सभी प्राग्तों में
प्रचलित है।

महाराष्ट्रीय जनश्रुति के अनुसार वे मेवाड़ के एक परम वैदलव राजा की

कन्या थीं । जब कन्या केवल एक दिन की थी, राराा ने उसे कृष्ण के चरशों में ग्रांपित कर दिया । बाल्यावस्था में ही उस कन्या ने कृष्ण की यूर्ति से विवाह कर लिया । वैष्ण पिता ने उसकी इच्छानुसार उसका लौकिक विवाह न करने का निश्चय कर लिया, पर मध्यकालीन भारतीय बातावरण में युवा कन्या के ग्रविवाहिता रहने तथा संतों के बीच स्वच्छन्दतापूर्वक विचरण करने के कारण रार्णा को लोकिनन्दा तथा लांछनों का सामना करना पड़ा । लोकमत की उपेक्षा करने में ग्रसमर्थ होने के कारण ग्रंत में उन्होंने गीरा का विवाह करने का निश्चय कर लिया । मीरा के विरोध करने पर उन्होंने जनके पास विव का प्याला भेजा । मीरा ग्रसन्ततापूर्वक उसे पी गई, उस पर तो विष का कुछ भी प्रभाव न हुन्ना, परन्तु कृष्ण की मूर्ति का मुख विवर्ण हो गया । मीरा के वैद्याव पिता को ग्रयने इस कर्म पर बहुत ग्लानि हुई । तत्पश्चात् मीरा के विनय करने पर मूर्ति किर ग्रयने स्वाभाविक रूप में परिणित हो गई । ग्रांज भी मीरा के गीरव-चिह्न-स्वरूप गिरधरलाल की मूर्ति के कंठ में एक विवर्ण चिह्न मिलता है।

बंगीय जनश्रुति के अनुसार मीरा केवल भक्त ही नहीं, आवर्ध नारी भी थी। भारतीय स्त्री के आवर्धों के अनुरूप सभी गुण उसमें विद्यान थे। उत्तर भारत में जहां वैद्याव भवत योपी बनकर कृष्ण की उपासना करने में विद्यास करते थे, वहाँ की जनता ने मीरा की उत्कट भिवत तथा प्रेम-विद्वलता के कारण उन्हें गोपी का अवतार ही मान लिया। गुजरात की प्रचलित जनश्रुति के आधार पर श्री कृष्णलाल मोहनलाल भावेरी ने गुजराती साहित्य के इतिहास में लिखा है कि जब मीरा के अपर विष का प्रभाव नहीं पड़ा, तो राणा ने उनका वथ करने के लिए तलवार उठाई, पर हाथ उठाने के साथ ही मीरा के चार रूप विखाई विधे श्रीर स्तम्भित होकर उन्हें अपना निश्चय बदल वेना पड़ा।

श्री मेकालिफ ने भी श्रपनी पुस्तक लीजेंड श्रांव भीराबाई में लिखा है कि रागा ने सीरा को तलवार के घाट उतारना चाहा; पर स्त्री का वध करना महापाप होता है, श्रतः उन्होंने भीरा को तालाब में डूब मरने की श्राज्ञा दी। मीरा ने उनकी श्राज्ञा का पालन किया तथा गिरधर की सहायता का सम्बल ले वह निर्भय होकर पुष्कर में कूद पड़ीं, परन्तु एक दिख्य पुष्क ने उन्हें श्रयाह जल से निकाल उन्हें बृन्द्रा- चन जाने की श्राज्ञा दी। इसी प्रकार की श्रनेक कथाएँ मीरा के जीवन की श्रलोकिकता के विषय में प्रचलित हैं।

लौकिम जीवन सम्बन्धी जनश्रुतियों में मुख्य हैं उनकी श्रमवर तथा तानसेन से भेंट और श्री गोस्वामी तुलसीदास के साथ पत्र-व्यवहार। परन्तु दोनों ही जन-श्रुतियाँ स्थान श्रीर काल की दिव्ह से श्रसत्य मालुम होती हैं। मीरा के विषय में तिखने वाले समी ग्रालोचकों ने इन पर विचारपूर्ण दृष्टि डाली है। ग्रतः उनके जीवन से सम्बन्धित इन ग्रानिश्चित घटनाग्रों के विस्तार में जाना ग्रनावश्यक तथा ग्रापा-संगिक है।

### मनित युग तथा मीरा

निर्गुण सम्प्रदाय तथा मीरा—भारत की मध्यकालीन ग्राध्यात्मिक साधना के अन्तर्गत दो प्रमुख धाराएँ प्रवाहित हो रही थीं: (१) ज्ञान तथा योग, (२) भिक्त । भारतीय ग्रध्यात्म के इतिहास में ज्ञान का प्रयोग मध्यकालीन सुक्त नहीं थीं। इसके इतिहास की प्रथम रूपरेखा बौद्ध धर्म के वज्ययान सम्प्रदाय के सिद्धों के उपदेशों में प्राप्त होती हैं। योग-साधना इनके ध्यान योग का एक ग्रंश था, जिसके द्वारा वे ग्रात्मशुद्धि के चरम लक्ष्य की प्राप्ति की चेष्टा करते थे। चंचल मन के दूषण ग्रोर मालिन्य को दूर कर उसे स्थिर बनाना उनका लक्ष्य था। निर्वाण-प्राप्ति के लिए यह एक ग्रावश्यकता ही नहीं ग्रानिवार्यता थीं; ग्रयनी इसी रहस्यमयी साधना की ग्राभिव्यक्ति की चेष्टा में उन्होंने रूपकों तथा श्रन्योक्तियों के सहारे ग्रनेक गीतों की रचना की। इनकी रचनाओं में ईश्वरीय भावना का ग्रभाव है, परन्तु हठयोग तथा प्राण्याम इत्यादि यौगिक कियाशों के स्पष्ट विवरण उनमें मिलते हैं। इसके पश्चात् नाथपंथी योगियों की सब्दी तथा पदों में तद्विवयक स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होते हैं।

मध्यकाल के राजनीतिक पराभव तथा धार्मिक उत्पीड़न के फलस्वरूप, विजित तथा विजयी जातियों में सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए यही ज्ञान तथा योग की धारा सुफ़ीमत के प्रेमतस्व में रंजित होकर संतमत के नाम से प्रचलित हुई। संतों ने धर्म के नाम पर किये जाने वाले अनेक वाह्याडम्बरों का खंडन किया। हिन्दू तथा इस्लाम धर्म के भेदमूलक तस्वों की असारता सिद्ध करने के लिए, रोजा, नमाज, मूर्ति-पूजा, बिल इत्यादि का घोर खंडन किया गया। मीराबाई के समय तक अनेक संत कवियों के शब्द और साखियाँ प्रचलित हो गये थे। श्रिधकतर संत तो उनके आविभित्त काल के पूर्व ही काल-कवितत हो चुके थे। कदाचित् कतिपय कुछ समय के लिए अपने जीवन के उत्तराद्धं में उनके समसामयिक माने जा सकते हैं।

हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध श्रालोचकों ने मीरा को निर्मुश सम्प्रदाय की साधिका माना है। सबसे प्रथम श्री खड़श्वाल जी ने इस प्रकार की सम्भावना की। श्रिधिकतर श्रालोचकों ने यह निष्कर्ष मीरा के पवों में योग मत के कुछ तस्त्रों के उल्लेख के श्राधार पर निकाला है। श्री खड़श्वाल, श्री परगुराम चतुर्वेदी तथा श्री शम्मूनाथ बहुगुणा मीरा को संत सम्प्रदाय की ही मानते हैं। श्री कजरत्न दास तथा डा० श्रीकृष्णालाल ने इसका पूर्ण खण्डन किया है। डा० बड़श्वाल के इस निष्कर्ष का साधार एक श्रीर भी है। चौरासी बेद्यावन की वार्ता तथा दो सौ बावन वैद्यावन की वार्ता में बड़े गहित तथा उपेक्षित शब्दों में वैध्यावों ने मीरा को गानियाँ हैं। उन्होंने इस उपेक्षा श्रीर दुर्बचन के मूल में मीरा तथा वैध्यावों का गह तात्विक मतभेद माना है। मीरा को निर्मुण पंथ की साधिका मानने के लिए अने अन्य तकों के साथ उन्होंने मूल तर्क ये दिये हैं—

- १. मीरा के पदों में हठयोग के अनेक सिद्धान्तों का उल्लेख तथा रहस्यानुभूति
- २. सूरदास जी के वल्लभाचार्य का शिष्यत्व स्वीकार करने पर भी मीरावा का उनसे दीक्षा न लेना।
- ३ मीरा का बल्लभाषार्य की स्तुति में गाये पदों को गोविन्द गुरागाय न समभना।

श्री शम्भूनाथ बहुगुना ने सीरा की मान्य जन्मतिथि तथा जीवनी पर माशंक प्रकट करके सोलहवीं शताब्दी के स्थान पर पन्द्रहवीं शताब्दी उनका ग्राविभीव कार ग्रानुमान किया है, रैदास को उनका गुरु सिद्ध करने के लिए उनके पित भोजराज के स्थान पर रायमल को उनका पित ग्रानुमान किया है। उनके ग्रानुमार मीरा को संर प्रसाली से हटाकर जबरदस्ती मध्यकालीन वैभविष्य कृष्णधारा में फेंक देना मीर के विषय में ग्रापन ग्रानुमान की सुचना देना है।

श्रनेक युक्तिपूर्ण तकीं द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करने की चेव्हा की है कि मीरा के मान्य जीवन का इतिहास-भवन खण्डन तर्क पर टिका है। वह प्रमारण द्वारा तर्कों का समर्थन नहीं करता बल्कि जनश्रुतियों का भी सहारा ले लेता है। इसके श्रनुसार मीरा थोड़ी श्रायु में ही विधवा हो जाती है। बचपन में ही उनके माता-पिता की मृत्यु हो जाती है। परन्तु मीरा के काव्य में चैधव्य की छाया भी नहीं है श्रीर न माता-पिता की मृत्यु की ही वेदना है। प्रीतम प्यारे, श्रखण्ड सौभाग्य मीरा इत्यादि ऐसे शब्द हैं, जो वैधव्य के विरोधी हैं। मीरा श्रपने जेठ का उल्लेख करती है। इतिहास में भोज से बड़ी बहनें मिलती हैं, भाई नहीं। मीरा के काव्य में नन्द उदावाई का नाम धाता है। इतिहास उसके विधय में मौन है। मीरा श्रपने गुरु का नाम नैदास बताती हैं, पर इतिहास उसके विधय में मौन है। मीरा श्रपने गुरु का नाम नैदास बताती हैं, पर इतिहास उसके विधय में बौन है। मीरा ने संगीत-नृत्य की शिक्षा कहीं पाई थी, इस प्रक्त का उत्तर भी इतिहास नहीं दे पाता।

इन प्रश्नों के समाधान की चेव्हा लेखक ने मीरा को पन्दहनीं शताब्दी की मानकर करने की चेव्हा की है। परन्तु अन्तःसाक्ष्य तथा धिहर्शक्य के प्राचार पर यह तिद्ध हो गया है कि मीरा राजा भोज की पत्नी थीं। मुन्ती देवीप्रसाद तथा गौरीशंकर हीराचन्द जी की ऐतिहासिक खोजों का केवल अनुमान के आधार पर खंडन नहीं किया जा सकता। ' ''

श्री परशुराम चतुर्वेदी ने गीरा ही मनोवृत्ति पर होनों ही घाराश्रों का प्रशाद

माना है। उनके काव्य में आये हुए उल्लेखों के आधार पर ही उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि मीरा को थी कृष्णावतार की निरी प्रेमिका मात्र ही ठहराना पूर्ण सत्य नहीं। इनकी रचनाओं में निर्गुण, निरंजन, श्रविनाजी इत्यादि सम्बोधन तथा उनका मिलन के लिए एक नितान्त भिन्न साधना की श्रोर संकेत इस बात को प्रमा-णिल करते हैं कि इन पर सन्त सत का प्रभाव प्रचुर भात्रा में पड़ चुका था। मीरा के काव्य पर निर्गुण तथा सगुण मत के प्रभाव का श्रनुपात उन्होंने सम माना है।

डा॰ बजरत्न दास ने वड़े दृढ़ शब्दों में इस मत का खंडन किया है। उनके अनुसार मीरा के उपास्य देव का रूप कृष्ण का लीला रूप है, तथा उनकी साधना भी वैष्णव मत की माधुर्य भितत से प्रभावित है। कुछ स्थलों पर निर्मुण बहा तथा साधना का उल्लेख उनके सत्संग का प्रभाव मात्र है।

डा० श्रीकृष्णलाल का भी प्रायः यही अत है। उन्होंने भीरा द्वारा चित्रित आराध्य तथा साधना का परिचायक जिडलेषण देते हुए उनके श्राराध्य के मुख्य रूप को गिरधर गोपाल तथा साधना में मुख्य भिन्त को ही माना है। जब मध्य गुम के अन्य भन्त ज्ञान तथा भिन्त के संघर्ष में भिन्त की विजय-स्थायना का प्रयास कर रहे थे तब मीरा इन सब बाव-प्रतिवादों से ग्रलग, ग्रनुभृति की तीव्रता में ग्रपने ग्रन्तर की वेदना श्रीर सुख की ही ग्रभिन्यक्ति कर रही थी। उनकी भिन्त में, गेले चलत लागी चोट, जीवन पथ पर चलते हुए ग्रचानक हृदय पर लगी हुई जो चोट व्यक्त हं उसे ज्ञान से कम किस प्रकार सहा जा सकता है?

सन्तों ने खण्डन-मण्डन की रीति से सुधार करने का प्रयास किया। बाह्य प्राचारों तथा ग्राडम्बरों को व्यंग्य तथा उपहास से मिटाने का प्रयास किया, पर मीरा को योग अथवा बाह्य श्राचारों से हेच नहीं, उन्हें किसी से घुणा नहीं। जिससे लगन लगी है उसी से मिलने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार है। कपड़ा रंगाना पड़े, पत्थर पूजना पड़े, श्रासन मारना पड़े, यहाँ तक कि काशी करवट भी लेना पड़े, तो कोई आपित नहीं; वे केवल अपने गिरधर नागर के प्रति आसक्त हैं। मीरा ने मध्य युग की समस्त संकीर्गताओं का उल्लंधन कर विश्वद्ध भिवत-भावना का श्रादर्श उपस्थित किया।

इन सब तर्कों से केवल मीरा के काव्य में आये हुए निर्मुण संकेत ही ऐसे हैं, जिन पर एकाएक अविश्वास नहीं किया जा सकता। अनादि अनन्त अहा, जिनकी सेज गगनमंडल पर विछी रहती है, तथा उनकी त्रिकुटि तथा मुन्न महल में अध्या विछाने की आतुरता निर्मुण अभाव से खाली नहीं है, पर इन उल्लेखों का अनुपात इतना कम है कि मीरा की माधुर्य अवित के अवल अवाह में ये इधर-उधर से आकर मिल जाने वाली धारा के समान अतीत होते हैं। युग की अनेकमुखी विचारधाराओं के अभाव से सर्वथा विचार हना किसी भी व्यक्ति के लिए असम्भव है, मीरा के काव्य पर भी

श्रपने युग की छाप पड़नी शासन्यक गी। अनेक मन्तों के मुन्यदां में आकर उन्होंने जो कुछ भी उनसे प्रहण जिया, उसकी अभिक्यक्ति कृष्या-प्रेम के उद्गारों में उन्हें मिला-कर उन्होंने कर बी, पर इन मुछ उन्होंनों के आधार पर उन्हें मन्त सन्प्रवाय की साधिका नहीं ठहराया जा सकता। ज्ञान और योग के इन मंकेतों के अतिरिक्त युग की दूसरी विचारचाराओं के प्रभाव से यह बची नहीं हैं—योगी को सम्बोधित करके उन्होंने अनेक पद लिखे हैं। सन्त बाह्याउम्बर के विश्व थे, पर मीरा तो अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए सब कुछ करने को तत्पर हैं—

बाल की जटा वनाऊँ, श्रंगना भभूत लगाउँ। बाँधू चीर पहनूँ क्षंत्रा, जोगन तन जाऊँगी॥

इस प्रकार की ग्रानेक उक्तियाँ उनके पढ़ों में मिलती हैं, जो केवल भावावेश में लिखी गई हैं, पर इनके ग्राधार पर मीरा को नाथ सम्प्रदाय की योगिनी तो नहीं माना जा सकता।

वार्ताओं में मीरा के प्रति श्रनावर श्रौर उपेक्षा के शन्त उनके सन्त होने के साक्षी नहीं हैं, विल्क वल्लभावार्य के मत में दीक्षित न होने के कारण तथा प्रमाण हैं। वल्लभावार्य के गुणगान को प्रभुका गुणगान न मानना उनके सन्त मत में श्रास्था की नहीं, गिरधर के प्रति उनके उत्कट प्रेम की गरिचायक है। मूरदास के वैष्णव मत में दीक्षित हो जाने पर भी मीरा ने उसे ग्रहण नहीं किया, यह भी इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि मीरा ने किसी सन्त का शिष्यत्व स्वीकार किया।

श्री परशुराम चतुर्वेदी ने निर्गुरा साधना तथा माधूर्य भिवत का मीरा के पदों में समानुपात माना है, ग्रीर इस ग्राधार पर उन्हें निर्गुरा चारा से यथेव्द मात्रा में प्रभावित माना है। श्री बहुगुना के इतिहास सम्बन्धी तकों के खण्डन ग्रथवा मण्डन की क्षमता इतिहासकार में ही हो सकती है, पर जब तक भीरा विषयक प्राप्त इतिहास ग्रथनी मान्यता रखता है, उनके तकों का श्रीधक मूल्य नहीं।

सीरा को निर्गुण सम्प्रदाय में न मानने वाले प्रालोवकों पर उन्होंने जो रोषपूर्ण उद्गार प्रकट किये हैं उनमें उत्तेजना श्रीर श्रावेश श्राविक है, बुद्धि और तर्क कम ।
उनके शद्यों में व्यक्तिगत रोष की गन्ध श्राविक हैं। श्री अजरत दास का एकपक्षीय
निर्ण्य भी श्रन्यायमूलक है। मीरा निर्गुण प्रभाव से श्रष्ट्रती थीं, ऐसा कोई नहीं कह
सकता; उन्होंने स्वयं एक स्थल पर मीरा के उद्धरणों में निर्गुण प्रभाव का संकेत
किया है, पर ग्रागे चलकर लिखा है कि मीरा के काल पर निर्गुण सम्प्रदाय का कुछ
भी प्रभाव नहीं पड़ा था। डा० श्रीकृष्णलाल का मत सन्तुलित तथा समन्वित है।
भीरा के काव्य की माधुरी में सन्तों की साधना का पुट तो है, पर इतना गहरा नहीं
कि उसके सामने माधुर्य की सरसता गौण पड़ जाय।

चैदण्य सत तथा भीरा—वैद्याव धर्म के इतिहास तथा विकास की रूप-रेखा बनाना भारतीय धार्मिक इतिहास का एक उलका हुआ विषय है। अनेक विद्वानों में इस विषय में अनेक मतभेद है, परन्तु सब विद्वानों के मतों के सारवस्तु के आधार पर वैद्याव धर्म की संक्षिप्त रेखा तथा उत्तर भारत में उसके प्रचार का इतिहास इस प्रकार है—

गुप्तकाल वैष्णव भक्ति तथा भागवत धर्म का स्वर्णकाल था। गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही उत्तरी भारत में वैष्णव मत के ह्रास की कहानी प्रारम्भ होती है। शैव तथा बौद्ध धर्म का प्रावत्य तथा हर्षवर्धन ऐसे शक्तिशाली राजाओं द्वारा उनका संरक्षण वैष्णव धर्म के लिए बहुत धातक सिद्ध हुग्रा। उत्तर भारत में यद्यिष इस धर्म की लहर दब गई, पर दक्षिण भारत में इसका प्रचार बढ़ता ही गया। दक्षिण के ग्राडवार भक्तों के तमिल गीतों में ईसा की सातवीं से नवीं शती में वैष्णव धर्म के बीज श्रंकुरित दिखाई देते हैं। उन्होंने लगभग चार सहस्र गीतों की रचना तमिल माषा में की थी, जो प्रवन्ध के नाम से संगृहीत मिलते हैं। इन श्राडवार भक्तों के सिद्धान्त, उनके पश्चात् प्रचारित बैष्णव सम्प्रदाय की श्रनेक शाखाओं की पृष्ठभूमि स्वरूप है।

मीरा के काव्य की वैष्णव पृष्ठभूमि को समभते के लिए वैष्णव मत के अनेक सम्प्रदायों के मुख्य सिद्धान्तों से परिचय आवश्यक है। इस वृष्टि से दसवीं तथा ग्यारहवीं शती के माधव सम्प्रदाय तथा निम्बार्क सम्प्रदाय और पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी के वल्लभ और चैतन्य, सम्प्रदायों पर तद्विषयक प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है।

माध्व सम्प्रदाय—माध्वाचार्य इस मत के प्रमुख प्राचार्य थे। इस मत के अनुसार परमात्मा साक्षात् विष्णु हैं। परमात्मा श्रानन्त गुरा परिपूर्ण हैं। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, नियमन, ज्ञान, श्रावररा, बन्धन तथा मोक्ष इन श्राठों के कर्ला भगवान् ही हैं। ज्ञान, श्रानन्व श्रावि कल्यारा गुरा ही उनके शरीर हैं। वे एक होकर भी नाना रूप धाररा करते हैं। इनके समस्त रूप परिपूर्ण हैं—

अवतारायो विष्णोः सर्वे पूर्माः प्रकीतिताः पूर्णं च तत परं पूर्णं पूर्णात पूर्जा पूर्णात पूर्जा समुदताः न देश काल सामर्थ्यं पारा वर्ष कथंचन ।

लक्ष्मी परमात्मा की शक्ति है । वह परमात्मा के ही श्रधीन रहती है श्रतः उससे भिन्न है । परमात्मा के समान लक्ष्मी भी श्रश्नाकृत देहचारिएए हैं । परमात्मा देश-काल तथा गुए। इन तीनों वस्तुश्रों द्वारा श्रपीच्छल है, परन्तु लक्ष्मी गुए। में न्यून होते हुए भी देश और काल की दृष्टि से परमात्मा की भाँति ही ब्यापक है ।

हाथेव नित्य मुक्तो तु परमः प्रकृति स्तथा । देशतः कालतञ्चेत समस्याप्तावभाव जो ॥

जीव श्रज्ञान, मोह, दुःख, भय इत्यादि दोयों से भुक्त तथा संसारज्ञील होते हैं। संसार में प्रत्येक जीव का व्यक्तित्व पृथक् होता है। वह श्रम्य जीयों से भिन्न हैं तथा परमात्मा से तो सर्वथा भिन्न है। संसार दशा में ही उसका श्रस्तित्व नहीं रहता प्रत्युत् मुक्तावस्था में भी वह विद्यमान रहता है। मुक्त पुरुष श्रानन्य का श्रत्भव श्रवक्य करता है, परन्तु माध्वमत में श्रानन्दानुभूति में भी परस्पर तारतम्य है।

> मुक्ता प्राप्य परं विष्णुं तंदेह संश्विता ग्रापि । तारतम्येन तिष्ठत्ति गुर्णेरानन्वपूर्वकैः ॥

मुक्त जीवों के ज्ञान ग्रादि गुर्गों की ही भांति उनके ग्रानन्द में भी भेद है। यह सिद्धान्त माध्व मत की विशेषता है। जीव तथा ब्रह्म के परम साम्य में प्राचुर्य है ग्रभेद नहीं।

जीवस्य ताह्कात्वं च चित्व मात्रं न चापरम्। तावन्यात्रेरा चाभासो रूपमेषां चिदात्मनाम्।। माध्वाचार्यं के मत का संक्षिप्त परिचय इस पद्य वें मिल जाता है: श्री मन्मध्वमते हरि: परतमः सत्यं जगत तत्वतो।

भेदो जीवगरणा हरेरनुचरा नीचोच्च भावं गताः ॥
मुक्ति नैज मुखानुभूति रमला भक्तिक्च तत्साधना ।

मक्षाबि त्रितयं प्रमाणमिखलाम्नयैकवेद्यो हरिः॥

निम्बार्क मत—इस मत में भी ब्रह्म की कल्पना सगुरा रूप से की गई है। वह समस्त प्राकृत दोषों से रहित ग्रीर ग्रकोष ज्ञान, बल ग्रादि कल्पारा गुरा से युक्त है। इस संसार में जो कुछ दृष्टिगोचर श्रथवा श्रुतिगोचर है नारायरा उसके भीतर तथा वाहर व्याप्त होकर विद्यमान रहता है—

यच्च किंचज्जगत्यस्मिन् वृश्यते श्रूयते पि वा । श्रम्तबंहिश्च तत् सर्व व्याप्य नारायगाः स्थितः ॥

जीव श्रीर ब्रह्म में भेदाभेद सम्बन्ध स्वाभाविक श्रीर प्रत्येक दशा में नियत हैं।
वृद्धावस्था में व्यापक श्रप्रच्युत स्वभाव तथा सर्वज्ञ ब्रह्म से श्रणुपरिएगम अरुपज्ञ जीव
के भिन्न होने पर भी वृक्ष से पत्र, प्रदीप से प्रभा, गुर्गी से गुर्ग तथा प्रारा से इन्द्रिय
के समान पृथक् स्थिति श्रीर पृथक् प्रवृत्ति न होने के कारण वह उससे अभिन्न भी
है। मोक्ष-दशा में भी इसी प्रकार ब्रह्म में श्रभिन्न होने पर भी जीव-स्वरूप की प्राप्ति
करता है श्रीर श्रपने व्यक्तित्व की खो नहीं डालता।

प्रपत्ति से ईश्वर अनुग्रह जीवों पर होता है तथा अनुग्रह से ब्रह्म के प्रति

नैसर्गिक श्रनुरागमयी अधित का उदय होता है। यह अदित अगलत्साक्षास्कार को उत्पन्न करती है जिससे जीव अगवद्भाव मान होकर सब क्लेजीं से मुक्त हो जाता है।

निम्बार्क के यत में चित्त या जीव ज्ञान-स्वरूप हे, उसका स्वरूप ज्ञानमय है। जीव कर्ता है। प्रत्येक दशा में जीव में कर्त्वय का सद्भाव है। जीव अपने ज्ञान तथा भोग की प्राप्ति के लिए ज्ञानाश्रय रूप से ईश्वर के समान होने पर भी जीव में एक विशेष गुगा रहता है—नियम्यत्व। ईश्वर नियन्ता है, जीव नियम्य है। ईश्वर के वह सदा श्रधीन है, मुक्त दशा में भी यह ईश्वर के श्राध्यित रहता है। वह हिर का ग्रंश रूप है।

माध्वाचार्य तथा निम्वार्क के इन्हीं सिद्धान्तों का विकास पन्तहवीं शती गे वल्लभाचार्य तथा चंतन्य द्वारा किया गया। वल्लभाचार्य का बार्शनिक सिद्धान्त शुद्धा-द्वेत के नाम से विख्यात् है। इसके अनुसार यहा माया से अलिप्त अतः नितान्त शुद्ध है। इसीलिए इनका नाम शुद्धादेत है। इस मत मे बह्म सर्वधर्म विशिष्ट अंगीकृत किया गया है। उनके मतानुसार बह्म तीन प्रकार का होता है—(१) आधिवैविक पर-बह्म, (२) आध्यात्मक अक्षर बह्म और (३) आधिभौतिक जगत्। अतः जगत ब्रह्मक्ष्म ही है। कार्य-कारण में भेद न होने से कार्य क्ष्म जगत् कारण क्ष्म ब्रह्म ही है। जिस प्रकार लपेटा हुआ कपड़ा फैलाने पर वही रहता है उसी प्रकार आविभीव दशा में जगत् तथा तिरोभाव कप में ब्रह्म एक ही है, भिन्न नहीं। जगत् का आविभीव काल केवल लीलामात्र है अतः जगत् ब्रह्म क्ष्म है।

भगवान की रमए। करने की जब इच्छा होती है, तब वे अपने आनन्द इत्यादि
गुएों के अंशों को तिरोहित कर स्वयं जीव रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस व्यापार में
कीड़ा की इच्छा ही प्रधान कारए। है माया का इससे रंखमाथ भी सम्बन्ध नहीं है।
इस मत में जीव जाता जान स्वरूप तथा अणु रूप है। भगवान के सत् ग्रंश से जड़
का निर्गमन होता है तथा चित् अंश से जीव का निर्गमन होता है। जड़ के निर्गमन में
चित् ग्रंश तथा ग्रानन्दांश का तिरोभाव रहता है। जीव की ब्रह्म से भिन्त सत्ता है।
संसारी दशा में जब पुष्टि मार्ग के सेवन में भगवान का नैसर्गिक अनुग्रह जीवों के
ऊपर होता है तब उनमें तिरोहित ग्रानन्द के अंश का पुनः प्रादुर्भाव हो जाता है।
अतः मुक्त अवस्था में जीव ग्रानन्द ग्रंश को प्रकटित कर स्वयं सिच्चदानन्द वन जाता
है ग्रीर भगवान से अभेद प्राप्त कर लेता है। तत् त्वमिस ग्रहावाक्य इसी ग्रहित भावना
का प्रतिपादन करता है।

पुष्टि मार्ग-भगवान् की प्राप्ति का सरलतम उपाय केवल भित्त है। कर्म-मार्ग, ज्ञान-मार्ग तथा भिन्त-मार्ग साथना के तीन रूप है जिनमें भिन्त के द्वारा ही परवहा सिंच्चानन्द की उपलिख होती है। वल्लभानायं की का ग्राचार-मार्ग पुष्टि-मार्ग कहलाता है। भागवत से पुष्टि या पोष्ण का श्रवं भगवान् का अनुग्रह है। श्रतः भगववनुग्रह को मुक्ति का प्रधान कारण मानने के कारण ही इसकी पुष्टि मार्ग कहते है। भक्ति दो प्रकार को होती है— सर्यादा भक्ति तथा पुष्टि भक्ति। भगवान् के चरणों की भक्ति मर्यादा भक्ति है तथा मुखारविन्द की भक्ति पुष्टि भक्ति है। मर्यादा भक्ति में फल की ग्रपेक्षा बनी रहती है तथा सायुज्य की प्राप्ति होती है, परन्तु पुष्टि भक्ति में किसी प्रकार के फल की ग्राकांक्षा नहीं होती।

चैतन्य मत—चैतन्य तथा वल्लभाचार्य समसामयिक थे । इस मत के अनुसार भगवान् विज्ञानानन्द विग् ह है, जनमें प्रमन्त गुर्गों का वास है। गुर्गो तथा गुर्गा का अस्तित्व अभेद रहता है प्रतः अनन्त गुर्गा भगवत्स्वरूप से पृथक् नहीं है। शंकराचार्य के मत की भांति चैतन्य मत में भी कहा सजातीय, विज्ञातीय तथा स्वगत भेद से शून्य है, वह अखंड सिच्चितान्दात्मक पदार्थ है। भगवान् अचित्याकार अनन्त ज्ञानितयों से सम्पन्न हैं, परन्तु जनकी तीन अनितयों मुख्य है—स्वरूप ज्ञानित, तटस्य शिवत, और माया अस्ति । इन तीनों अनितयों के समुच्चय को पराशक्ति कहते हैं। भगवान् स्वरूप शनित से जगत् के निमित्त काररा और माया जीन अनितयों से उपादान काररा हैं। इस प्रकार माध्यमत के निपरीत वे केवल निमित्त न होकर अभिन्न निमित्तोपावान काररा है। जगत् में धर्म को अभिवृद्धि तथा अधर्म के निनाझ के लिए भक्तों की रुचि के अनुसार यही भगवान् भिन्त-भिन्न अवतार धारण कर प्रकट होते हैं। शीकुरुण साक्षात् भगवान् हें, अवतार नहीं—कुरुणस्तु भगवान स्वयं।

इस मत के अनुसार भी भगवान् को अपने वश में करने का सर्वश्रेट साधन भिवत है। भिवत के द्वारा भवत न केवल भगवत-प्रसाद को ही प्राप्त कर लेता है बिल्क भगवान् को अपने वश में कर लेता है। भगवान् के दो रूप हैं—ऐरवर्य, जिसमें उनके परमैदवर्य का विकास होता है तथा माधुर्य जिसमें नरतनुधारी भगवान् मनुष्य के समान ही वेट्टा किया करते हैं। ऐरवर्य का ज्ञान माधुर्य के ज्ञान से भिन्न है। ऐरवर्य ज्ञान से सम्पन्न जीव भगवत-सान्वध्य में स्वकीय भाव को भूलकर सम्भ्रम तथा आदर के भाव से अभिभूत हो जाता है। माधुर्य ज्ञान से सम्पन्न होने पर प्रेम. वात्सत्य, सख्य आदि भावों को खो नहीं बैठता। भिवत दो प्रकार की है—विधि भिवत तथा रागात्मक भिवत। विधि भिवत में भिवत-शास्त्र-निर्विध्ट उपायों का अवलम्बन होता है। रागात्मक भवत। विधि भिवत से स्वरन्तर है। इसमें भक्त भगवान् को प्रियतक रूप में ग्रहण करता है तथा अलौकिक आनन्द का आस्वादन करता हुआ भगवत-धाम को प्राप्त करता है।

भगवत्त्रीति भगवान् की शानन्द कपाह्यादिनी शांक्त है। भगवान् श्रीकृष्ण के अरणों की सेवा का श्रानन्द-लाश येदणाव सम्प्रदाय में मोल से भी वढ़कर माना गया है। इस अवित की सांगोपांग करणना चेतन्य मत की विशिष्टता है। चेतन्य मत का रूपाभास श्री विश्वचनाथ चक्रवर्ती के इस पद से प्राप्त होता है:

श्राराध्यो भगवान् शजेश तनयस्तद्वाय बृन्बावन, रम्या काचिहुपासना श्रजवधु वर्गोजया कल्पिता। शास्त्रं भागवतं प्रमारा धमन्न पेमा पुमर्थो महान्, श्री चैतन्य महाग्रभोर्धतमियं तत्रावरो नः परः॥

वैदिण्य मत के सम्प्रद्रायों के प्रति मीरा का दृष्टिकोण्—मीरा की अनुभूतिमूलक साधना का विकात किसी विशेष सम्प्रदाय के प्रथय में हुआ था या नहीं यह कहना कठिन है, पर यह निक्क्यपूर्वक कहा जा सकता है कि अपने समय की अनेक आध्यात्मिक धाराओं के प्रभाव से वह वंचित नहीं रहीं। वृन्वावन आने के पूर्व ही उनको भिवत की पूर्ण अनुभूति के साथ-साथ उसकी वार्शनिक पृष्ठभूमि से पूर्ण परिक्ष्य प्राप्त हो चुका था। वृन्वावन में श्री जीव गोस्वामी से उनके प्रथम साक्षात्कार के समय कही गई जिन सब का सारांश यह है कि मीरा वृन्वावन में भक्त-शिरोमिण श्री कीव गोस्वामी से मिलने के लिए गई। गोस्वामी ने उनसे उनके स्त्री होने के कारण मिलने से इन्कार कर दिया। मीरावाई ने कहना भेजा कि मैं तो समभती थी कि वृन्वावन में श्रीकृष्ण ही एक पुष्व हैं, पर यहाँ ज्ञात हुआ कि उनका एक और प्रतिवंदी उत्पन्न हो गया है। माधुर्य भाव से युक्त इस प्रेमपूर्ण उत्तर से जीवगोस्वामी ने वहुत लिजत होकर उनसे क्षमा माँगी। इस प्रकार का अकाट्य तर्क भक्त की वार्शनिक पृष्ठभूमि से अनिभन्न व्यक्ति हारा नहीं दिया जा सकता।

तत्कालीन वैष्णाव प्रथों में मीरा के प्रति श्रमेक प्रशंसात्मक तथा निन्वापूर्ण उल्लेख मिलते हैं। प्रसिद्ध वैष्णाव नाभादास कृत भक्तमाल तथा ध्रुवदास कृत भक्त-नामावली में जहाँ उन्हें भिवत रस की प्रतीक गोपियों की श्रवतार माना गया है वहीं चौरासी वैष्णावन की वार्ता में उनके विषय में इस प्रकार के प्रसंगों का उल्लेख है—

१. "एक दिन मीरावाई के श्री ठाकुरजी के ग्रागे रामदास जी कीर्तन करते हुए सो रामदास जी श्री ग्राचार्य महाप्रभून के पद गावत हुते, तब मीराबाई बोली, जो दूसरो पद ठाकुर जी के गावो, तब रामदास जी ने कहाँ। मीराबाई सौं, ग्ररे दारी ! ये रांड कीन के पद है। यह कहा तेरे खसम को मूड़ है। जा, ग्राज से तेरे मुहुएों कबहुं न देखूँगो। तब तहाँ से सब कुटुम को लेके रामदास जी उठ चले। मीराबाई ने बहुत बुलाये परि वे ग्राये नहीं।"

"तब घर बैठे भेंति पठाई सोड फोर दीनी ग्रीर कहाो जो रांड तेरी श्री श्राचार्य जी महाप्रभून ऊपर ममत्व नहीं, तो हरको तेरी बुलि कहा करनी है।"

- २. "सो वे कुष्णादास एक बंद द्वारिका गये हुते, सो श्री रणछोर जी के दर्शन करिके तहाँ ते चले सो आपन मीराबाई के गाँव आये, सो वे कुष्णादास मीराबाई के घर गये तहाँ हरिवंश, ज्यास आदि विशेष वैष्णाव हुते । मीराबाई ने कही जो बैठो तब कितनेक मोहर श्रीनाथ जी के देन लागी, सो कुष्णादास ने न लीनी और कह्यो जो तू श्री आचार्य जी महाप्रभून की सेवक नाहीं होत ताते तेरी भेंट हम हाथ ते छूवेंगे नाहीं, सो ऐसे कहि के कुष्णादास उहाँ ते उठि चले।"
- ३. "एक समय गोविन्व दुबे मीराबाई के घर हुते, तहाँ मीराबाई सो भगवत-वार्ता करत ग्रटके। तब श्री ग्राचार्य जी ने सुनी जो गोविन्द दुबे मीराबाई के घर उतरे हैं सो ग्रटके हैं तब श्री गोसाईं जी ने एक क्लोक लिखि पठायो। सो एक वजवासी के हाथ पठायो। जब वह वजवासी चल्यो सो वहाँ जाय पहुँचो ता समय गोविन्द दुबे तत्काल उठे तब मीराबाई ने बहुत समाधान कीयो परि गोविन्द दुबे ने फिर पीछे न देखो।"

इन उल्लेखों से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि मीराबाई ने वल्लभ मत की दीक्षा कभी नहीं ली। कृष्णदास के उल्लेख से पता चलता है कि द्वारिका जाने के परचात् भी उन्होंने इस मत की दीक्षा नहीं ली। वार्ता का वृष्टिकोएा काफी पक्षपात-मय रहा है। वल्लभ सम्प्रदाय के महत्त्व प्रचार के लिए उसके भ्रमेक भ्रलोकिक तथा भ्रातिप्राकृत घटनाभ्रों का विवरण है तथा इस सम्प्रदाय से भ्रलग रहने वाले भक्तों के प्रति इनका वृष्टिकोएा मंक्वित ही नहीं गहित भी विखाई देता है। मीराबाई के विषय में इस प्रकार के उल्लेख स्वयं उनकी हीन भावना के व्यक्तीकरण हैं।

मीरा की विह्नल अनुभूतियाँ चैतन्य की माधुर्य भितत की तन्मयता के श्रांधक निकट थी। वरलभ के उपास्य का प्रधान रूप बालक था। यात्सरय तथा सख्य भाव भी उतने ही प्रधान थे जितना माधुर्य । परन्तु चैतन्य के माधुर्य के अतुल प्रवाह के समक्ष उनके माधुर्य का वेग अन्य भावनाओं के समीकररण के कारण बन्द था। मीरा ने कृष्ण की करपना युवा रूप में की थी। किशोर कृष्ण उनके उपास्य थे तथा शृंगारम्यी भितत ही उनकी उपासना थी। इन भावनाओं का साम्य वर्लभ मत में नहीं, चैतन्य मत में था। बालकपन से जमी हुई भावनाएँ राजस्थान के मंदिरों में अंकुरित तथा परलवित होकर वृन्दावन के मुक्त वातावरण में अगकर कुमुमित हुई। चैतन्य के दो शिष्यों, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी, ने वृन्दावन में अपने गुरु के मत का बहुत प्रचार किया। सनातन के छोटे भाई बरलभ के पुत्र श्री जीव गोस्वामी थे। उनका नाम चैतन्य मत के इतिहास में स्वराधिरों में श्रंकित है। इन्होंने

स्रवित संस्वत्थी अनंदा ग्रंथों के व्याप्ता की । यानिययनाशृत सिन्धु पर दुर्गय संगमनी तथा भागवत पर प्रस सन्दर्भ व्याप्ता कि है । इनके असिरियन भागवत संस्थे में भागवत सम्मत भिवत तथा भगवान के एक्स्प का विक्तृत विकेश किया । जीव गोरवामी तथा मीरा की मेंद्र, मीरा का उनके साथ सर्क्षा, तथा धुनावन की प्रथम भेंद्र की कटुता की प्रतिविधास्त्रक्ष्य उनका सार्वजस्य यह प्रमाशित वरता है कि उनकी अनुमृतिया बैतन्य मत के सिद्धान्तों के बहुत विकट थीं । खैतन्य यत के उपास्य का मधुर कप तथा माध्यं भवित की विह्याता नथा सन्वयता मीरा के जीवन की विमृति थी।

वालां श्रों यह स्पष्ट उत्लेख है कि भीरा भगवत वार्ता में अपना बहुत समय लगाती थीं। कृष्णभावत की दार्शनिक पृष्ठभूमि थे गीरा अनिष्ठा थीं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, पर बार्शनिक विवेचनाशों के वीद्यिक पक्ष में उनकी अगाइ शिभरिच की धल्पना भी की नहीं जा सकती। अनित का बाह्य क्य हृदय-प्रधान है, युद्धि-प्रधान नहीं। रागात्मिकता भिवा से अन्तर्भितित, जीव तथा वहा की विवेचना उनके जीवन के निकट नहीं, केवल उसकी अभिव्यक्ति में ही उन्हें अपनी भावनाशों का तादात्म्य मिलता था। भजरा, कीर्तन, पृत्य, संगीत तथा काव्य में उनकी अनुभूतियाँ व्यक्त हैं, बौद्धिक विश्वलेखण नहीं। यहाँ तक कि आलम्बन के क्यांकन में भी बौद्धिक विश्वास नहीं अनुभृतियाँ ही हैं। चेतना के नेत्र खोलते ही वैष्णव परिवार के स्नित्य वातावरण से उन्हें कृष्ण अपने जीवन के प्रधान श्रंग के रूप में मिले। तात्पर्य यह कि वैष्णव मत के विभिन्न सम्प्रदायों में जीव तथा ब्रह्म के सम्बन्ध की विवेचना अहा के रूप-निर्ण्य में मतभेद इत्यादि ऐसे विषय नहीं थे जो मीरा के हृदय तथा जीवन के तिकट थे। संतों के सम्पर्क तथा सत्संग से इन विषयों का गर्यास्त ज्ञान तो उन्हें अवश्य हो गया था, पर वह उनकी साधना का मुख्य अंग नहीं था।

मापुर्य भावना उनके ह्वय की प्रत्यक्षानुभूति थी। बल्लभ सम्प्रदाय की अपेक्षा इस भावना का अनुपात चैतन्य मत में अधिक है, अतः भीरा का इस मत की ओर आकर्षण स्वाभाविक था। परन्तु मीरा ने कभी किसी मत की दीक्षा नहीं ली। बल्लभाचार्य तथा उनके जिथ्यों के नाना प्रयत्नों के उपरान्त भी इन्होंने यह मत नहीं प्रहुण किया। बैब्ल्य मत के विभिन्न सम्प्रदायों की पारस्परिक प्रतियोगिता प्रचार तथा प्रसार के लिए विषम प्रयत्न उन भक्तों के अपार्थिव माधुर्य में धुले हुए विष के समान थे। मीरा की विमल गाथा राजस्थान की सोमा को पार कर समस्त उत्तरापथ में फैल गई थी, तथा उनकी द्वारिका-यात्रा के पश्चात् दक्षिण में भी उनका यश सुरिमत होने लगा था। किसी सम्प्रदाय में उनका दीक्षित होना उसके विजय की सबसे महान् घोषणा होती, पर मीरा की साधना किसी सम्प्रदाय के बन्धन में नहीं

वैंशी। उनकी विशालता ने स्थात प्राप्त किया, पर प्रपने की सोकर नहीं। वरलभ मत, चैतन्य तथा राधावरलभ सत के बानने यासे प्रनेत साथ उनके मंदिर में वास करते, उनके साथ भगवद्वाली करते थे। सबके प्रति उनका समभाव था। हां, चेतन्य वेव की विरहाकुल ग्रन्भूतियों, तन्सय सावनाओं तथा याधूर्य करूपनाओं में उन्हें अपने सन की छाया का ग्राभास होता होगा, इसमें कोई संदाय नहीं है।

चैतन्य का स्पष्ट प्रभाव उनकी रचनान्नों में दिलाई देता है। उनके द्वारा रचित चैतन्य महाप्रभु की स्तुति भी उनके प्रभाव का पूर्ण प्रमास है—

ग्रद तो हरि नाम ली लागी।

सब जम को यह भाखनचोरा नाम धर्यो वैरागी।।
कहँ छोड़ी वह सोहन मुरती कहं छोड़ी वह गोपी।
मूंड मुंबाई डोरि किट बांधी मोहन माथे टोपी।।
मातु जसोमित साखन कारण बांध्यो जाको पाँव।
स्याम किशोर अये नवगोरा चैतन्य जाको नाँव।।
पीताम्बर के आब विखाये किट कोपीन कसे।
दास भण्त की वासी सीरा रसना कृष्ण बसे।।

चैतन्य मत के सिद्धान्तीं तथा भाषनाह्यों के पूर्ण साम्य की उपस्थिति में भी उन्होंने उन्त मत के किसी श्राचार्य सं दीक्षा नहीं ली । ग्रपनी भावना को किसी विशेष प्रस्पाली या पद्धति में नहीं बाँधा। विरधरनागर से मिलन ग्रीर उनमें लय की उत्कंठा उनके जीवन का ध्येय था। उस ध्येय की पृति ही उनका लक्ष्य था और उस लक्ष्य की प्राप्ति के जितने साधन उन्हें दिखाई दिये उन्होंने अपनी रुचि तथा सामर्थ्य के श्रमुकूल सभी की ग्रहरण किया । पुरत निरत का दिवला संजोकर गगनमंडल में लगी शय्या पर पौड़ने के लिए वह प्राकुल हो उठीं। नटबर नागर कृष्ण से मिलने के लिए अपने हृदय का समस्त साधुर्य विखेर दिया। अविनाशी ब्रह्म के चरागों में लय हो जाने के लिए याचना के करुए स्वर में गा उठीं तथा योगी रूप प्रियतम की प्राप्ति के लिए भगवा वेज धारण करने को भी सनद हो गई। इस प्रकार उन्होंने प्रायः सभी मतों से कुछ-न-कुछ ग्रह्मा कर उसे अपने माधुर्य श्रीमिषिकत हृदय से समन्वित कर उसकी अभिव्यक्ति अपने गीतों तथा पदों में की । अपाधिव से सम्बन्ध होते हुए भी लौकिक स्तर पर स्वार्थ से टकराने वाले जंजालों के फंदे में वह नहीं पड़ीं। उनका कोई सम्प्रदाय न था। जन्म से अलोकिन प्रेम का वरदान लेकर वह वड़ी हुई। परि-स्थिति ने इस जन्मजात प्रवृक्ति को विकास का श्रवसर दिए। जो मांमारिकता के सब बन्धनों को तोड़ती, विलन की पूर्ण अनुभृति पाने की चेप्टा में दाने दड़ती गई। सार्थ में जो कुछ मिला उसने प्रहुश किया, जो रोड़े बनकर श्रड़े उसक वृद्ध पर्यो ने उन्हें हुटा

कर अपना मार्ग बनाया । उनकी अनुभूतियाँ ही प्रेरक तथा पोषक थीं । भावनाओं की मुक्त अभिन्यिकत की इच्छा सम्प्रदायों के बन्धन कैसे स्वीकार करती । स्वेच्छिल इच्ट की कल्पना तथा स्वच्छन्द भावनाओं की श्रीभव्यिकत की अभिलाषा सदैव मुक्त रही ।

भीरा के आगाध्य का रूप—मीरा के भगवान के रूप में सूर्त तथा प्रमूर्त, विराकार तथा साकार थ्रीर पाथिव ग्रापाथिव का श्रद्भुत सम्मिलन है। जैसा कि पहले कहा जा जुका है कि मीरा ने प्रायः प्रत्येक मत से कुछ-त-कुछ ग्रहरण किया। उनके श्राराध्य के रूप में भी इस बात का पूर्ण प्रमाण मिलता है। माधुर्य भाव तथा गिरधरनागर के नटवर रूप की मौलिकता में श्रनेक सम्प्रदायों के विचारों का पुट देकर उन्होंने ग्रपनी उदारता का परिचय तो दिया, पर इस प्रकार उनके द्वारा श्रीभव्यक्त उनके गिरधरनागर के रूप में श्रनेक विचित्रतायों श्रा गईं। उनके श्राराध्य में लोकिकता तथा श्रमोक्किता की छाप स्पष्ट है। निर्मुण तथा समुण दोनों ही रूपों में यह दो भावनाएँ मिलती हैं। श्राराध्य का वह रूप, जिस पर संतों के निराकार की छाप है, नैसर्गिक है। दूर—बहुत दूर—ऊँचे प्रासाद का वासी उनका श्रियतम है:

"मीरा मन मानी सुरत सैल ग्रासमाती"

जिनकी शय्या गगनमंडल पर लगी हुई है जो दूर रहते हुए भी श्रन्तर में वास करता है तथा जिसे श्रपने नयनों में बसाकर त्रिकुटी के गवाक्ष में प्रतीक्षा की घड़ियाँ विताकर वह शून्य महल में सुख की शय्या विछाना चाहती है—

> नयनन बनज बसाऊँ री जो में साहिब पाऊँ। त्रिकुटी महल में बना है भरोखा तहाँ से फॉकी लगाऊँ री। दुन्न महल में सुरत जमाऊँ सुख की सेज बिछाऊँ री।

उनके ग्राराध्य का यह भ्रलोकिक रूप ग्ररूप तथा भ्रनुपम है जिस पर निर्गुग धारा के संत मत का पूर्ण प्रभाव है।

मीरा के घाराध्य का दूसरा निर्मु एपथी रूप पूर्णत्या लौकिक है। जिस योगी के प्रेम में वह व्याकुल हैं वह एक साधारण योगी हैं, जो उनके मन में प्रेम की ग्रामिल लगाकर चला गया है। इस घाराध्य के प्रति अनुभूति की तीवता के साथ उनके प्रेम के मूल में योगी के सौम्वर्य, गुरा तथा निष्ठुरता का चित्रण प्रधान है। डा० भी कुछ्ण लाल ने भीरा के योगी रूप घाराध्य का सम्यन्ध नाथ सम्प्रदाय से जोड़ा है। उनके अनुसार भीरा ने योगेश्वर कृष्ण से इन नाथ सिद्धों के योगी भगवान् को मिलाकर अपने गिरधर को योगी रूप में चित्रत किया।

गीता के योगेश्वर कृष्ण का रूप सेल्ही धौर भभूत रमाने वाले रमते जोगी

का नहीं था, इसमें कोई सन्देह नहीं है; पर राजस्थान में कुछ स्थानों में प्रचित्त नाथ-पंथ के योगियों के याराध्य को मीरा ने योगेश्वर कृष्ण से शिला दिया, ऐसा कहना अनुचित है। मीरा के नैसर्गिक ध्यदितत्व के साथ लोकिक भावना के सम्बन्ध स्थापन से यद्यपि हमारी निष्ठा तथा विश्वास पर गहरा थाधात लगता है, पर उनकी अनु-भूतियों के यालम्बन जोगी के रूप की स्पष्ट लोकिकता के प्रति निरपेक्षता सत्य की उपेक्षा होगी। कृष्ण के विराट तथा लीला रूप ही भारतीय ग्राध्यात्मिक जगत् में प्राचीन काल से मान्य रहे हैं। महाभारत तथा गीता के कृष्ण राजनीतिज्ञ, तिद्ध पुष्य तथा महान् व्यक्ति हैं। भागवत के कृष्ण का रूप लीला प्रधान है। मीरा बचपन से ही कृष्ण के स्थन्त देखती ग्रा रही थी—यह सत्य है तथा इसी सत्य पर बृढ़ ग्रास्था के कारण ही उनके प्रेम तथा ग्राराध्य की ग्रलोकिकता में ग्रकस्मान् लोकिकता का ग्रारोपरा करने का साहस नहीं होता, पर सत्य की उपेक्षा भी ग्रसम्भव है।

योगी के प्रति लिखे गये पदों में उनकी चिर-परिचित माधुर्य भावना तथा ग्राराध्य का मधुर रूप सर्वत्र नहीं मिलता । इनकी परिष्कृत नगता मीरा के प्रेम में रंजित होकर भी लुप्त नहीं हो पाई है। भावना तथा साधना की इस विषमता के कारण इनके प्रक्षिप्त होने का अनुमान होता है, परन्तु भाषा तथा शैली पर मीरा के ग्रन्य पदों की-सी छाया होने से श्रकस्मात् यह श्रनुमान भी तकंसंगत मालूम नहीं होता। डा० श्रीकृष्णलाल के श्रनुसार यदि उपास्य के योगी रूप की कल्पना पर नाथ सम्प्रदाय का प्रभाव मान लें तो भी पदों के लौकिक संकेत जिज्ञासा को शान्त करने में ग्रसमर्थ रहते हैं। वह जोगी, जिसने ग्राकर उनके नगर में वास किया है, जिसने हिल-मिलकर मीठी बातें बनाई हैं तथा परदेश जाकर उन्हें भूल गया है, जिसकी प्रीति उनके लिए दु:ख का मूल वन गई है—

जोगिया री प्रीसड़ी हुखड़ा रो मूल। हिल मिल बात बनावत मीठी पीछे जावत भूल।।

यह जोगी ग्राध्यात्मिक जगत् का ग्रादर्श पुरुष है, सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार घर-घर डोलने वाला चढ़ती वयस और श्रनियारे नेत्रों वाला योगी परम ब्रह्म का प्रतीक है, इसकी कल्पना कठिन मालूम होती है श्रीर समस्त विश्वास तथा ग्रास्था की नींव हिलाकर एक ऐसे रमते योगी का दृश्य नेत्रों में ग्रा जाता है जिसके लिए योरा योगिनी बनने को तैयार थीं जिसके वियोग में विह्नल हो वह गा उठी थीं—

जोगिया जी छाइ रहा परदेस। जब का विछड़ा फेर न मिलिया बहुरि न वियो संदेस। भगवा भेछ धर्ले तुम कारण हुँद्रत च्याक देस।। इन पदों से यदि भीरा का नाम हटा दिया जाय तो ये गीत भारत के प्रायः सभी प्रदेशों में प्रचलित जोगियों को सम्बोधित करके गाये जाने वाले लोकगीतों से श्रधिक भिन्न नहीं हैं।

मीरा के ग्राराध्य का प्रधान रूप है कुट्एा का लीलामय रूप। यह वही रूप है जो उनके वालकाल में ही उनके हृदय पटल पर फ्रांकित हो चुका था। नारी-हृदय मौन्दर्यप्रिय होता है। कृट्एा-चरित्र के ग्रन्य ग्रंगों की ग्रंपेक्षा उनके सौन्दर्य ने ही उन्हें बहुत ग्राक्तित किया है। उनके ग्राराध्य नन्दलाल है जिन्हें ग्रंपने नेत्रों में बसा लेने को उत्सुक वह गा उठी थीं—

> मोहिनी मूरित, सांवली भूरत, नैना बने बिसाल। प्रधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंतीमाल। सुद्र घंटिका कटि तट शोभित नूपुर जन्द रसाल।

यह कृष्ण का चिर-किप्त रूप है, जिनके सोन्दर्य की चेण्टा में बड़े-बड़े कियों ने अलंकारों की राश खड़ी कर दी हैं। पर मीरा के बयाम की सजीवता अनुपम है। जीला और सोन्दर्य पुरुष कृष्ण के चित्रण के भी लौकिक तथा अलौकिक दो पक्ष हैं। अलौकिक रूप की करपना अनुभूतिमूलक है। नटवर कृष्ण, जोगी की भाँति प्रवन्ध न करके उन्हें छोड़ नहीं गये बिल्क वह उनकी अनुभूति के अणु-अणु में सभाये हुए हैं। विरहानुभूति जहां तन्मयता की चरम सीमा पर पहुँच गई है उनकी बिह्वलता अत्यन्त करणाजनक हो गई है। उनके आराध्य का प्रधान सगुण रूप उस किझोर नन्दलाल का है जिसके सौन्दर्य का जादू गोपिका को वेसुध बना देता है। जिसके रूप का नैसर्गिक प्रभाव उसे कृष्णमय बना देता है, और अज में दिध बेचने वाली गोपिका प्रेम की तन्मयता में कृष्ण को वेचने की ही पुकार करने लगती हैं—

लै मटुकी सिर चली गुजरिया आगे मिले बाबा नन्द जी के छौना। बिध को नाम बिसरि गई प्यारी ले लेहु री कोई क्याम सलोना। मीरा के प्रभु गिरधरनागर सुन्दर क्याम सुधर रस लोना।।

इस लीला रूप के ग्रांतिरिक्त कृष्ण के विराट रूप के प्रति भी उनकी पूर्ण ग्रास्था है। कृष्ण के इस गरिमामय रूप की उपासना में याचना तथा विनय है। यह गोपाल वह अनन्त शक्ति है जिनकी कृषा की एक कोर से श्रजामिल, गरिएका तथा सदन की भाँति महान् पापी भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। वह ग्रवतार पुरुष हैं, ग्रथम उधारन हैं—

हमते सुनी है हरि ग्रथम उधारण । श्रथम उधारण सब जग तारण । गज की श्ररज गरज उठि श्राये संकट पड़े तब कव्ट निवारण ॥ द्रुपद सुता को चीर बढ़ायो दुसासन को मान मद साररा। प्रह्लाद की प्रतिज्ञा राखी हरनाकुस नख उदर विदाररा।। रिखी-पतनी पर किरपा की नहीं वित्र सुदामा की विपत्ति विदाररा। मीरा के प्रभु मों बंदी पर एती श्रवेर भई विन काररा।।

कुष्ण के इस विराट् रूप की उपासना में उनकी मधुर भावना की तन्मयता नहीं प्रत्यृत् एक विवश अवला की कम्ण याचना ध्वनित होती है। अविनाशी ब्रह्म की शक्ति के प्रति उनकी उपासना वास्य भाव की है—

ग्ररज करूँ प्रवला कर जोरे स्वाम तुम्हारी दासी।

बल्लभाचार्य के मत का ग्रधिक प्रभाव उन पर नहीं पड़ा, इसलिए कुल्ला के बाल रूप का ग्रधिक चित्रण मीरा के काव्य में नहीं मिलता। इसके ग्रतिरिक्त माधुर्य भावना उनके जीवन की अनुभूति थी। मातृत्व के उत्लास का अनुभव उनके व्यक्तिगत जीवन में नहीं था। अतः उस भावना की श्रिभव्यक्ति भी उनके काव्य में कल्पना ही के ग्राधार पर हो सकती थी, श्रनुभूति के नहीं। यही कारण है कि उनके द्वारा रचित बाल लीला के जो पद मिलते भी हैं वे श्रेष्टता की दृष्टि से माधुर्य भावना के पदों के साथ रखे जाने की क्षमता नहीं रखते। इन पदों में ग्रात्मानुभूति की अपेक्षा कल्पना तथा वातावरण के चित्रण में ग्रधिक सजीवता है। मीरा के बालक कुल्ला का रूप ग्राराधना की दृष्टि से गौल होते हुए भी पूर्ण उपेक्षणीय नहीं है।

मैया ले थारी लकरी ले थारी काँवरी विद्या चरावन हूँ न जाऊँ री। संग के ग्वाल सब बलभद्र कुँ न भोकलो एकलो वन में डराऊँ री।। माखन तो बलभद्र कुँ खिलायो हमको पिलाई खाटी छाछ री। वृन्दावन के मारग जाता पाऊँ में चुभत जीनी काँकरी।।

साकार भगवान् के गरिमापूर्ण प्रवतार रूप, लीलापूर्ण किशोर तथा वाल रूप के नैसींगक चित्रण के अतिरिक्त कृष्ण के किशोर चरित्र में लौकिकता का आभास मीरा वचा नहीं सकी है। कृष्ण की लीलाओं में अनेक ग्रंश, उनके नारी-हृदय के पुरुष के प्रति दृष्टिकोण के प्रतीक हैं। मीरा नारी थीं। उन्होंने लौकिक जीवन देखा था। नारी-हृदय के प्रेम की पूर्ण अभिव्यक्ति उनके जीवन की अनुमूत वस्तु थी। अतः जहाँ पर उनके युवा हृदय ने किशोर कृष्ण की कल्पना की है वहाँ पाणिवता की भलक स्पष्ट है।

करके श्रुंगार पलंग पर बैठी रोम-रोम रस भीना । चोली केरे बन्द तरकन लागे क्याम भये परवीना ।। इन पंक्तियों के श्रागे जुड़ी हुई इस पंक्ति में— मीरा के प्रभु गिरधरनागर हुरि चरणन चित लीना ।। प्रथम दो पंक्तियों की गानता को छिपाने का श्रमफल प्रयत्न जान पड़ता है। इसी प्रकार गरिंग पतीं में उनके कृष्ण एक साधारण नायक के रूप में चित्रित हैं, जिनके किया-जाग्रधों में एक छिछलापन हैं। रीतिकाल की भौतिक प्रवृत्ति के साथ उपका मार्थजस्य चाहे कर दिया जाय, परन्तु नारियों से प्रेम का भूठा श्रमिनय करने वाले कठ तथा गलियों में स्त्रियों से छेड़-छाड़ करने वाले घृष्ट नायक की पृष्ठभूषि तथा धेरणा आध्यात्मिक है; श्रास्था चाहे इस पर शंका करने के लिए तैयार न हो, परन्तु तर्क इसे नहीं मान सकता। उपेक्षिता नायिका के ये स्वर—

स्याम संसि ऐडी डोले हो। म्हारी गिलियाँ न फिरे वाके झाँगना डोले हो।। म्हारी अंगुली न छूवे वाकी बहियाँ मोरे हो। म्हारी अंचरा न छुये वाके धूँघट खोले हो।।

न तो माधुर्य भिन्त से श्रीत-श्रीत भक्त हृदय की उक्तियाँ हैं और न यह रिसक नायक परम शहा का अतीक।

इस प्रकार भीरा के प्राराध्य में पाथिव श्रीर श्रपाथिव का श्रदमुत सम्मिश्राण है। इसके मूल में यही कारण निहित जान पड़ता है कि स्वयं मीरा का जीवन भी लौकिक क्ठाश्रों तथा जन्मजात भावक प्रनुभृतियों का प्रनुपम सन्मिश्रमा था। भगवान की धारसा एक बौद्धिक विश्वास है। विश्वास की पृष्ठभूमि मीरा को जन्म से बनी-बनाई मिली थी। जीवन के विकास में जहाँ उन्हें पितामह का स्नेह, सहोदर का सौहार्ड और वैभव के साधन मिले, वहाँ गिरधर गोपाल का एक मान्य रूप भी श्रपने जीवन के एक श्रंग के रूप में भिला, श्रतः उनके ग्राराध्य में बुद्धितस्व कम, हृदय तत्त्व अधिक है। बैष्एव पितामह के गृह में गिरधर गोपाल की मर्ति ही जनकी म्राराध्य थी, उनके प्रति सहज म्रास्था वैष्णव परिवार में पोषित कत्या के लिए स्वाभाविक थी, विवाहित जीवन में उनके मन में इस तत्त्व की क्या ग्रवस्था होगी इसका ग्रनुमान फठिन है, पर युवावस्था में ही बैधव्य के ग्रभिशाप ने उनकी भिक्त पुनः जागरित कर दी। उस समय उनकी अभिकल्त तथा अतुन्त भावनाओं का पुरक कृष्ण का किशोर रूप ही हो सकता था। पितामह से सुना हुआ कुब्स का अनुपम सौन्दर्ध उनकी कल्पना में साकार हो गया, और उसी साकार व्यक्तित्व में उन्होंने अपने जीवन की निराशाश्रों तथा कुंठाश्रों का लय उनके प्रति प्रपनी भावनाश्रों का उन्तयन द्वारा कर दिया।

गिरधरनागर के इस सीन्दर्यपूर्ण रूप में उन्होंने अनेक सम्प्रदायों के प्रभाव से अनेक परिवर्तन और सामंजस्य किये। कहीं उनमें निर्मुण ब्रह्म की शिवत का आरोप है तो कहीं चढ़ती वयस अर बाँके नयनों वाले जोगी में उनके कुछ्ण की कल्पना साकार होती है। उनकी भगवान् विषयक धारणा स्पष्ट नहीं है ऐसा कहना अनुचित है। सुन्दर रूपवान श्रीर लीलाप्रिय युवक कृष्ण उनकी कल्पना के साकार आराध्य हैं जिन पर अरेक सम्प्रदायों के शाराध्यों की गीए। छाप है। इन प्रभावों का अनुपात कृष्ण के लीला रूप के श्रंकन से इतना कम है कि ये केवल प्रभावमात्र ज्ञात होते हैं जो मीरा की सर्वप्राहक प्रवृत्ति के परिचायक है। भगवान् की धारणा की दार्शितिक पृष्ठभूमि बौद्धिक तथा चिन्तन प्रधान है। मीरा ने तर्क और ज्ञान के श्राधार पर अपने श्राराध्य का रूपांकन नहीं किया। उनके उपास्य उनके वालपने के मीत मोरमुकुट धारी वृत्वावन की कृंज गलियों में रास रचानेवाले कृष्ण हैं।

मीरा की रचनाएँ — मुंशी देवीप्रसाद की राजपूताने में हिन्दी पुस्तकों की खोज रिपोर्ट तथा गुजराती के प्रसिद्ध लेखक श्री भावेरी, नागरी प्रचारिग्गी सभा की खोज रिपोर्ट ग्रीर के० एम० मुंशी इत्यादि के उल्लेखों के ग्राधार पर उनकी तिस्त- लिखित रचनाग्रों का ग्रनुमान लगाया जाता है जिनमें से कुछ प्राप्त हैं ग्रीर कुछ ग्राप्त हैं

१. नरसी जी का माहरा-इस ग्रंथ में गुजरात के प्रसिद्ध भक्त नरसी मेहता की पुत्री कुँवरि बाई के सीमन्त के अवसर पर भात भरने की कथा है। इसकी एक हस्तिलिखित प्रति नागरी प्रचारिएगी सभा के संग्रहालय में है। सम्पूर्ण ग्रंथ पद में है, तथा मिथुला नाम को सखी की सम्बोधित करके लिखा गया है। साहित्यिक दृष्टि से इसका अधिक मूल्य नहीं है। साधारण बोलचाल का भाषा में दो सिखयों के सम्बाद रूप में लिखा हुन्ना यह ग्रंथ बिलकूल साधारण कोटि का खंडकाव्य कहा जा सकता है। मीरा श्रीर मिथुला सानुप्रासिक शैली में इस कथा को कहती तथा सुनती हैं। डा० श्रीकृष्एालाल ने इस रचना को उनकी मानने में संकोच प्रकट किया है क्योंकि यह अत्यन्त साधारए। कोटि की हैं। उनके अनुमान के अनुसार वह कदाचित् उनकी बाल्यावस्था में लिखा गया ग्रंथ हो, परन्तु मीरा की ग्रन्य रचनाग्रों का मृत्यांकन उनकी प्रनुभृतियों की तीवता के आधार पर ही किया जाता है। कथा लिखने में उनकी झात्मानुभूति की श्रीभव्यक्ति का श्रभाव है, इसलिए उनके पदों की तन्मयता श्रीर सरसता भी इस कथा में नहीं श्रा पाई है। कई स्थलों पर नरसी जी की श्रलौकिक काक्त के वर्णन में कुछ रोचकता अवस्य है, पर वह अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है। पदों के साहित्यिक महत्त्व की तुलना में यद्यपि इस रचना का मूल्य अधिक नहीं है, परन्तु उल्कुष्टता की कसौटी पर निम्न होने के कारण ही उसे मीरा की रचना न मानता न्यायसंगत नहीं है।

२. गीत गोविन्द की टीका—यह प्रंथ उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वानों की धारणा है महाराणा कुम्भा की रिसक प्रिय टीका को ही सीरा की रचना गान लिया

गया है, परन्तु ऐसा भी कहा जाता है कि कदाचित् मेवाड़ श्राकर राएग कुम्भा द्वारा रचित टीका से परिचित होने पर उन्होंने उस ग्रंथ की व्याख्या की हो श्रथवा एक स्वतन्त्र ग्रंथ की रचना कर डाली हो।

परन्तु ये सब बातें रचना की श्रव्राप्ति के होते हुए श्रधिक महत्त्व नहीं रखतीं।

- 3. राग गोविनद—यह रचना भी अप्राप्य है। श्री गौरीशकर हीराचन्द श्रोभा ने इस रचना का उल्लेख किया है।
- ४. मीरा के पद--इसमें भीरा, कवीर, नामदेव के द्वारा रचित राग धमार के पद संगृहीत हैं।
- ४. गर्वागीत—श्री कावेरी ने गुजरात में प्रचलित गर्वागीतों को मीरा द्वारा रिवत माना है। गुजरात में गर्वा रासमंडली की भाँति गाये जाते हैं। भीरा द्वारा रिवत ये गीत इतने प्रचलित हुए कि यह कहा जाता है कि जिससे मीरा की गरवी न हो वह गर्वा ही नहीं है। मीरा के इन गर्वागीतों में भी माध्यं भावना प्रधान है।
- ६. स्फूट पर्—मीरा की जिन रचनाश्रों का साहित्यिक महत्त्व है वे हैं जनके फुटकर पव । जनता में प्रचलिन उनके स्फुट पदों के अनेक संग्रह निकल चुके हैं। मीरा का प्रभाव क्षेत्र बहुत विस्तत है। बंगाल से लेकर गुजरात तक उनके गीत प्रचलित हैं। अतः बंगाल, गुजरात और हिन्दी भाषी प्रदेश में उनकी रचनाओं के अनेक संग्रह निकल चुके हैं तथा उनके काव्य ग्रीर बार्शनिक चिन्तन पर ग्रालोचनात्मक विवेचनाएँ भी हो चुकी हैं। इतने विस्तृत क्षेत्र में लोकप्रिय तथा प्रचलित होने के कारण ही उनके पदों की दुर्गति भी बहुत हुई है, उनके पद समय तथा स्थान के विभिन्न प्रभावों से रंजित हो गये है। ग्रभी तक उनके पदों की संख्या लगभग दो सौ अरुमान की जाती है, परन्तु श्री प्रशेहित हरिनारायण जी का कहना है कि सीरा जी के पद उनके पास ५०० के करीब इकट्ठे हो गये हैं। ये हस्तिलिखित, मुद्रित और मौखिक रूपों मे प्राप्त हुए हैं जिनका इतिहास बहुत् है। उनके अनुसार पद बहुत से प्रामाणिक ही प्रतीत होते हैं। इसके विरुद्ध डॉ० श्रीकृष्णलाल ने मीरा के ग्रधिकांश पदों की प्रामाणिकता में सन्देह प्रकट किया है। मीरा के पदों का सर्वप्रथम संग्रह बंगाल के श्रीक्रह्णानन्द देव व्यास के 'राग कल्प इस' में मिलता है। इन पदों की संख्या लगभग ४५ है। हिन्दी में मीराबाई की स्वतन्त्र पदावली का प्रकाशन नवलिकशोर प्रेस से 'मीराबाई के भजन' के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात् 'मीराबाई की शब्दावली' के नाम से वेल-बेडियर प्रेस, प्रयाग, से एक संग्रह प्रकाशित हुन्ना, जिसमें ७६८ पद हैं तथा श्रधिकांश पदों में निर्गुए। मत की छाप है । इसके पश्चात् विभिन्न व्यक्तियों के सम्पादन में अनेक संप्रह निकले, जिनमें श्री क्रजरत्नवास की 'मीरा माधुरी' श्री वियोगी हरि की 'सहजोबाई' 'दयाबाई' और 'मीराबाई', श्री नरोत्तमवास स्वामी की 'मीरा मन्वाफिनी' श्रीर श्री

भरशुराम चतुर्वेदी की 'मीरावाई की पदावली' मुख्य हैं। उनके गुजराती पदों का संकलन 'वृहत् काव्य दोहन' में हुआ है।

मीरा की भिवत-भावना—मीरा के काव्य की श्रात्मा भिवत है। उनके लौकिक जीवन की श्रभावजन्य कुंठाओं, बालपन के संस्कारों तथा श्राध्यात्मिक प्रवृत्तियों के सिम्मलन से उनकी भावनाएं भिवत के रूप में प्राहुर्भूत हुई। युवती मीरा की निराश भावनाशों का उन्तयन माथुर्य भिवत के रूप में प्रस्कुटित हुन्ना। सरूप के सारत्य तथा वात्सत्य के उल्लास की वह केवल कल्पनामात्र कर सकती थीं, वह उनके जीवन की श्रनुभूतियाँ नहीं थीं। मातृत्य के उल्लास की प्राप्ति के पूर्व ही वैधव्य का श्रभिशाप उनके जीवन पर छा गया, यही कारण है कि उनके काव्य में न तो कृष्ण के बाल रूप के प्रति श्राक्ष्यण है और न वात्सत्य भाव की श्रभिव्यक्ति। युवती हृदय की श्रत्य श्राकांक्षाओं की तीवता की श्रभिव्यक्ति ही उनकी कविता के प्राण्य है। कुछ पदों में विनय-भावना का भी प्राधान्य है, पर उनकी संख्या बहुत कम है। विनय के इन पदों की श्रनुभूतियों में गरिमा है, पर तीवता नहीं। इन पदों के श्रालम्बन क्षजनायक रितक पुरुष कृष्ण नहीं; वह महिम पुरुष हैं जिनके चरणों के स्पर्शमात्र से नीच-से-नीच तथा पतित-से-पतित श्राणियों का उद्धार हो जाता है। इस पतित-उधारण के प्रति उनके मन में श्रास्था हं, विश्वास है। संसार की स्वार्थपरता से विमुख हो वह उसी की श्ररण में जा सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना चाहती हैं।

मात पिता श्रो भुटुम कवीलो सब मतलब के गरजी। मीरा की प्रभु श्ररजी सुरा लो चररा लगावी थारी मरजी।।

कुछ पदों में तंसार की क्षरणभंगुरता के सजीव चित्र हैं। सांसारिक नश्चरता की ध्यथा का समाधान करते हुए वे कहती हैं—

भजु मन चरण कॅबल ग्रविनासी।
जेताई दीसे धरिए गगन बिच तेताई सब उठि जासी।
कहा भयो तीरथ ब्रत कीन्हें कहा लिये करवत कासी।।
इस देही का गरब न करना माटी में मिल जासी।
यो संसार चहर की बाजी साँभ पड्या उठ जासी।।
ग्रारज कहाँ ग्रवला कर जोरे स्याम तुम्हारी दासी।
मीरा के प्रभु गिरथरनागर काटो जम की फाँसी।।

इन पदों की दास्य-भावना में स्वकीया का दासत्व नहीं अपितु सेव्या के प्रति सेवक की भावनाएँ व्यक्त हैं।

प्रभु के विराट रूप के चरणों की दासी बनने की प्राकाक्षा में माधुर्य उतना नहीं है जितनी ग्रनन्यता है। ग्रगम, तारण तरन, ब्रह्म के प्रति भावना के व्यक्तीकरण

में ग्रात्मतुच्छता की आवना का प्राधान्य है। मन को सम्बोधित कर उसे कल्याराकारी मार्ग प्रवीदात करते हुए यह कहती हुँ—

मत रे परिस हरि के चरन।

सुभग सीतल फँवल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन।
जिन चरन प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धरण।।
जिन चरण ध्रुव ग्रटल कीन्हें राखि ग्रपनी शरन।
जिन चरण ब्रह्माण्ड भेट्यो नखसिख सिरी धरण।।
जिन चरण गोवर्धन धार्यो इन्द्र को गर्व हरन।
दासी मीरा लाल गिरधर ग्रगम तारण तरन।।

विराद के इस इलाध्य रूप के प्रति श्रद्धापूर्ग विश्वास के श्रतिरिक्त उनकी इन रचनाओं में सद्गृद-वंदना, कृष्ण की लीला विषयक पद तथा उनके जीवन के अनुभवों का वर्णन भी मिलता है। परन्तु ये पद मीरा की भावनाओं के प्रतीक रूप नहीं माने जा सकते, उनमें उनके जीवन में श्राये हुए श्रनेक प्रभावमात्र ही व्यक्त हैं, उनकी अनुभूतियाँ नहीं।

उनके काव्य की प्रधान प्रेरणा उनकी माधुर्य अनुभूति है। प्रेमावेश के विद्धल काणों में सीरा की जो अनुभूतियाँ घुंधरू की भनकार के साथ संगीत की लय बनकर बिखर गई है वही उनकी कविता है। मीरा के काव्य में माधुर्य भाव की प्रधानता है। उनके कृष्ण सौन्दर्य के निधि तथा साकार माधुर्य है और मीरा युग-युगों से अपने प्राणों की संवेदना को उन पर बिखेर देने के लिए आकुल साधिका। कृष्ण के प्रति उनकी भावनाएँ नारी के पुरुष के प्रति दृष्टिकोण की प्रतीक है। मीरा का प्रेम नारी-हृदय का प्रेम है जो कृष्ण के समान अपायिब आलम्बन के आध्य में निखरकर नैसींगक हो गया है।

प्रेम के प्रायः सभी लाँकिक सम्बन्धों को भक्तों ने लोक से हटाकर ईश्वर के साथ जोड़ा है। कृष्ण-भक्तों के नेप्र लोक रूप को छोड़कर साकार भगवान् की रूप माधुरी से, श्रवण सांसारिक स्वरों को त्यागकर कृष्ण की मुरली के मधुर स्वर में, जिह्वा उनके ग्रधरामृत में, त्वचा उनके ग्राह्मादकारी स्पर्श से तथा मन उनके साथ रमरण से तृष्ति लाभ करते हैं। स्त्री-पुरुष-रित, प्रीति का एक प्रधान ग्रंग है। काध्यश्वास्त्र में जो तस्व श्रृंगार रस की सृष्टि के लिए ग्रावश्यक है, भिवत शास्त्र में वही मधुर रस के लिए। अन्तर केवल इतना है कि मधुर रस का श्रालम्बन मनुष्य न होकर भगवान् होता है। माधुर्य भिवत को दूसरे शब्दों में ग्रपार्थिव श्रृंगार कहा जा सकता है, परन्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्रृंगार तथा मधुर भाव में कोई मौलिक ग्रन्तर नहीं है। ग्रपार्थिव श्रृंगार को शास्त्रों में उज्ज्वल रस कहा गया है। भारतीय दर्शनों तथा

भिषत बास्त्रों में भिवत को एक प्रधान भाव माना गया है। उनका घत है कि आतमा परमात्मा के प्रति सहज रागात्मक भावना का अनुभव करती हैं यही भिक्त है। यह भाव ही जीवन का परम भाव है। यही अध्यात्म है। इस भावना को वैद्याव साहित्य ने वाम्पत्य प्रथवा माधुर्य के रूपक द्वारा शत-शत प्रकार प्रसिच्यक्त किया है।

श्री रूप गोस्वामी ने भिक्त रस की विवेचना के ग्रन्तर्गत इस गधुर रस का भी निरूपण किया है। वज के कृष्ण उनके श्रालम्बन है; मुरली-नाद, सखा, सखी ग्रादि उद्दीपन हैं; ग्रनुभाव हैं ग्रश्नु, रोमांच, प्रकम्प, वैवण्ये इत्यावि; तथा निर्वेद, हर्प, उत्सुकता इत्यादि संचारी भाव हैं। श्रृंगार भाव की ही भाँति मधुर भाव के भी वो पक्ष हैं—(१) संयोगात्मक ग्रोर (२) वियोगात्मक ।

इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि पाणिय शृंगार तथा अपाणिय मधुर भावना में केंवल ग्रालम्बन का ही ग्रन्तर होता है। ग्रमिय ग्रालम्बन अप्राप्य ग्रयदा मनोस्थित होता है। इसलिए उसके प्रति भावनाओं में अनुष्ति रहती है। आलम्बन के ग्रमूर्ल तथा ग्रलौकिक होने के कारण उनके हारा एन्हिय तृष्ति की सम्भावना नहीं रहती ग्रतः माधुर्य भिनत में शारीरिक विह्वलता ग्रयथा प्रिय से किएत मिलन श्रमुभूति की तन्मयता जब ग्रभिव्यक्ति की बेट्टा में काष्य का उत्प प्रहिश करती है तभी सच्ची माधुर्यानुभूति की सृष्टि होती है।

यही माधुर्य मीरा के काव्य का प्राण है। बाल्यावस्था के मीत कृष्ण के चरणों में उन्होंने अपने जीवन की समस्त भावनाएँ तथा सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनकी निष्प्राण स्नाकालाएँ गिरधर के सौन्दर्य के आकर्षण की संजीवनी से सजीव हो उठी। नटवरनागर कृष्ण को अपनी मधुर भावनाओं का केन्द्र बनाकर कभी उन्होंने चरम मिलन के नैसर्गिक मुख के गीत गाये, और कभी उनके उद्देलित हृदय की विरह व्यथाएँ, स्नाकुत नेत्र तथा तृष्त उच्छ्वास उनके विरह गीतों में साकार हो गये। मीरा की माधुर्य भावना में दोनों ही पक्ष प्रवल है। संयोग का उल्लाम तथा वियोग के उच्छ्वास दोनों ही उनके काव्य में व्याप्त है।

उनके प्रेम का आरम्भ गिरधर के अनुपम सौन्दर्य के आकर्षण से होता है। इस रूप-राग की अभिन्यक्ति अनेक पदों में मिलती है। उनके नेत्र हठात् ही कृष्ण के रूप से उलभ गये हैं। उनकी मन्द मुस्कान, मदभरी चितवन तथा वंशी की तान के प्रति उनका हृदय लुब्ध है।

या मोहन के मैं रूप लुमानी।

मुन्दर बदन कमल दल लोचन, बाँकी चितवन मंद मुस्कानी।।

जमना के नीरे तीरे धेनु चरावे बंसी में गावे मीठी वानी।

तन मन धन गिरधर पर बारूँ चरण कँवल मीरा लपटानी।।

मोहन के रूप के प्रति यह आकर्षण बढ़ता ही जाता है भ्रीर भ्राकर्षण श्रासित में पिरिणित हो जाता है। रूपनिधि कृष्ण के जिस सीन्दर्य ने उनको मुख्य कर लिया है उसको एक बार देखने को उनके नेत्र व्याकुल रहते हैं। उनके हृदय में कृष्ण की माधुरी मूर्ति बस गई है। उन्हों की प्रतीक्षा के विकल क्षणों में वह गा उठती हैं—

धाली रे मेरे नैए। बाए पड़ी।

चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरित उर विच ग्रान ग्रड़ी ।।
कव की ठाढ़ी पंथ निहारू ग्रपने भवन खड़ी।
कैसे प्राग्त पिया विन राखुँ जीवन मूल जड़ी।।

इस पूर्व राग के ग्रालम्बन के श्रपायिव होने के कारण संयोग की प्रनुभूति केवल परोक्ष प्रथवा करणना में ही सम्भव है। इसके लिए उनके श्रनुराग की परि-एति विरहानुभूति में होती है जो उनकी श्रन्तरात्मा को तृष्त कर स्वर्ण की भाँति विश्वद्ध कर देती है। साधना के इस सोपान के उपरान्त वह स्थिति श्राती है जब प्रेम की तम्मयता मे पूर्ण विभोर होकर श्रात्मसमर्पण के हारा उन्हें मिलन के मुख की श्रनुभूति प्राप्त होती है। इस प्रकार मीरा की भिवत ग्राक्षिण से प्रादुर्भूत प्रेमासित बनकर दो रूप धारण करती है—विरहानुभूति श्रीर मिलन मुख। विरह उनकी साधना है ग्रीर मिलन ध्येय। दोनों उनके जीवन की प्रत्यक्षानुभूतियाँ हैं, श्रतः दोनों ही पक्षों के चित्रण बड़े ही सजीव तथा श्रेष्ठ है।

मीरा की विरहानुभूति—माधुर्य उपासना में विरह की तीव्रता उत्कट भिवत की कसौटी है। मीरा के काव्य की सफलता उनकी तीव्र विरहात्मक स्वभा-चोक्तियों में निहित है। अपने उस वियुक्त प्रियतम से मिलने की उन्हें लगन है जो उनका प्राग्ण है, जिस पर उनका जीवन निर्भर है, जिसकी प्रतीक्षा में रात्रि की नीरव घड़ियों को वे ग्रांखों में व्यतीत करती हैं—

सखी मेरी नीव नसानी हो। पिय को पंथ निहारत सब रैन विहानी हो।।

सम्पूर्ण संसार सुप्तावस्था में है, पर उनकी विरहिस्सी श्रात्मा किसी की बाद की दीस में प्राँसुग्रों की माला पिरोती रहती है। रात्रि के एक-एक पल तारे गिन-गिनकर कटते हैं—

बिरिहन बैठी रंगमहल में मोतियन की लड़ पोवं।
एक विरिहन हम ऐसी बेखी श्रमुयन की माला पोवं।।
तारा गिरा गिरा रेगा बिहानी मुख की घड़ी कब श्रावं।
मीरा के प्रभु गिरिधरनागर मिलके बिछुड़ न जावे।।
विरह की इस कातरता के साथ ही उनकी बृहता भी दार्शनिक है। प्रेम के

मार्ग में लोक-लज्जा तथा मर्यादा का अवरोध कुछ मूल्य नहीं रखता। अमर्दावानी मीरा ने श्रपने श्रमर मुहाग की घोषणा सम्पूर्ण संसार के विरोधों से टक्कर लेकर की। जब पंथ पर पग बढ़ा दिये तो लोक-लज्जा कैसी?—

मन हिर सूँ जोरचो हिर सूँ जोर सकल सूँ तोरचो।
नाचन नगी जब घूँघट कैसो लोक लाज तिनंका ज्यूँ तोरचो॥
नेकी बवी हू सिर पर धारी मन हस्ती श्रंकुश दे मोरचो॥
मीरा सबल धर्गी के सरगो कहा भये भूपति मुख मोरचो॥
अपने सबल धनी की शरगा में जाकर उन्हें किस शासक का भय रह जाता है?

मीरा की साधना में पाथिव भावनाओं का अपाधिव सत्ता पर श्रारोपए है। उनका प्रेम-पात्र संसार का पुरुष न होते हुए भी मानव है। उनके प्रति उनकी भावनात्रों में सीरा का नारी-हृदय व्यक्त हं, जिनमे उनके पत्नी तथा प्रेयसी दोनों रूपों का ग्राभास मिलता है। यद्यपि श्रपाधिव श्रालम्बन के प्रति प्रेम का शारीरिक पक्ष कुंठित रहता है, पर मीरा के काव्य का मानतिक पक्ष भी पार्थिव अनुभूतियों से ग्रोत-प्रोत है। उनके विरह में विप्रलब्भ धृंगार के प्रायः सभी रूप चित्रित है। पूर्वराग, मान, प्रवास ग्रौर करुए।-विरह के ये चारों रूप मीरा की विरह-गाथा के श्रम है। मीरा का पूर्वराम तथा मान वियोग-भावन के श्रन्तर्गत श्रायेमा श्रथवा संयोग के; यह प्रक्रन भी विचारएशिय है। संस्कृत साहित्य के शास्त्रों के अनुसार सामीप्य ग्रयवा पार्थक्य या उपस्थिति ग्रथवा ग्रनुपस्थिति, संयोग ग्रौर वियोग-भावना की कसोटी है। पूर्व राग में मानसिक क्लेश की विद्यमानता के कारण उसे वियोग-भावना के अन्तर्गत रखा गया है। परन्तु कुछ आधुनिक विद्वान् पूर्वराग के वियोग को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके अनुसार योग के पक्चात् ही वियोग सम्भव हो सकता है। पूर्वराग तो प्राप्ति के पहले की ग्रामिलाखामात्र है। पाथिय भूंगार के प्रत्यक्ष योग के साथ तो इस प्रकार की भावना मान्य हो भी कैसे सकती है, परन्तु ग्रपाधिव शृंगार में तो प्रेमानुभूति का आरम्भ ही विरहमुलक होता है। आलम्बन के नैसर्गिक रूप का ब्राकर्षएा, रागात्मक ब्रनुभूतियों का खब्टा होता है तथा इसी प्रथमाकांक्षा का प्रस्फूटन रागजन्य ग्रनेक सूक्ष्मानुभूतियों के सोपानों से होकर उस चरमावस्था पर पहेंचता है जहां प्रेमी प्रपने प्रियतम में लय होकर ग्रपने ग्रस्तित्व का पार्थक्य पूर्णतया भूल जाता है। इस प्रकार मिलन माधुर्व साधना का अन्तिम सोपान है तथा पूर्वराग प्रथम । श्रपार्थिव के प्रति पूर्वराग में विरह-भावना के अंकुर फूटते हैं, जिसका उल्लास साधक के सम्पूर्ण जीवन पर छा जाता है। सूरदास की विरहिस्सी के ये शब्द इस तथ्य को पूर्णतया प्रमाश्यित करते हैं-

मेरे नैना विरह की बेल वई।

मीरा के पूर्वराग में भी श्रीभलाषा के प्रथम श्रंकुर दिखाई है है। कुष्ण के खप के प्रति श्राक्षित होकर वह उनको ग्रापनत्व की सीभा में बाँधकर श्रपना बना लेना चाहती है। प्रेमभावना के उदय के साथ विरह स्वतः ही श्रा जाता है। प्रेम और विरह सहगामी है। कुष्ण के रूप का श्राक्षण एक ग्रभाव बनकर उनके जीवन पर छा जाता है, श्रीर सम्पूर्ण जगत् के विरोध का सामना करते हुए वह उसके प्रति प्रेम की घोषणा करती है—

नैगां लोभी रे बहुरि सके नींह ग्राथ।
क्म-क्म नखसिस सब निरस्तत ललिक रहे ललचाय।।
लोक कुटुम्बी बरज बरजहीं बतियाँ कहत बनाय।
जंचल निपट ग्रटक नहीं मानत पर-हथ गये बिकाय।।
भलो कहाँ कोई बुरी कहीं मैं सब लई सीस चढ़ाय।
मीरा प्रभु गिरिधरलाल बिनु पल भरि रहो न जाय।।

— कृष्ण के रूप के प्यासे नेत्र उनके रूप के बा में होकर फिर स्वतन्त्र नहीं हो पाये। कृष्ण के रोम-रोम तथा नख-सिख के सौन्दर्य के दर्शन कर वे उन्हीं को एक बार फिर देख लेने को आकुल हो रहे हैं। लोक-लज्जा की भावना उन पर नियन्त्रण करने का प्रयास करती है, पर वे तो पराये हाथों विक गयी हैं। अब चाहे कोई अच्छा कहे या बुरा, वे कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति के लिए बड़े-से-बड़ा मृत्य चुकाने को प्रस्तुत हैं। गिरधरलाल की अनुपस्थित में एक पल व्यतीत करना भी उनके लिए असहा हो रहा है। ऐसी स्थित में यह स्पष्ट है कि मीरा के पूर्वराग में प्रेम का पूर्ण परिपाक है। साधारण श्रृंगार के पूर्वराग की भांति उनके पूर्वराग में गाम्भीर्य का अभाव नहीं है। यह सत्य है कि प्रवासजन्य विरह की अपेक्षा पूर्वराग का विरह तीव्रता में कम होता है, पर मीरा के अनुराग की प्रथमावस्था भी सोम्य और गम्भीर है। उनकी साधना का प्रथम अंकुर निष्ठारहित अस्थिरता तथा चांचल्य से उत्पन्न नहीं होता अपितु उनके अनुराग के प्रारुभाव के मूल में ही निष्ठा है।

ईंध्या तथा मान इत्यादि भावनाजन्य विश्वलम्भ का उनके काव्य में पूर्ण अभाव है। कृष्ण के प्रति प्रम में उनकी भावनाओं का उन्तयन है, अतः प्रेम के अवनयनकारी अंकों का पूर्ण अभाव है। जहाँ प्रेमजन्य ईंध्या तथा मान इत्यादि भावनाओं का गौण विश्वरा आ भी गया है, उसका आधार प्रेम की प्रगादता है, और जहाँ ये भावनाएँ मूल भाव के उद्दीपन रूप में आती हैं वहाँ उन्हें वियोगजन्य मानकर उनके आश्रय व्यक्ति को खंडिता मानिनी इत्यादि नायिका भेदों की श्रेणी में लाना अनुप्युक्त होगा।

उनका प्रियतम चिर-प्रवासी है ग्रोर वे स्वयं चिर-विप्रलब्धा। प्रेम के उद्भव की प्रारम्भावस्था में विरह-यातना की मधुर वेदना उनके हृदय को ग्रान्दोलित कर देती है। शोध्न आने का वचन देकर जाने वाले के अभाव में ये आकुल हो रही हैं। उनकी आकुल आकांक्षाओं की वेदना, तीयता तथा विवशता के आ के सजीव चित्र उनके काव्य की विभूति हैं। अभी प्रेम विकास के प्रथम सोपान पर ही है। उन्हें अपनी भावनाओं का प्रत्युत्तर नहीं मिला, पर इस उपेक्षा के प्रति उनमें रोख और ग्लानि नहीं बल्कि विवशता तथा अपनत्य है।

> माई म्हारी हरिहू न बूभी यात। पिंड माँ सूँ प्रारण पाणी निकसि क्यों नहीं जात? पाट न खोत्या मुखां न बोल्या साँभ भई परभात। अबोलगा जुग बोतन लागो तो काहे की कुसलात?

हरि ने उनको प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं विया। उनके प्रेम की उपेक्षा की मौन व्यथा का भार लिये हुए ही सन्ध्या की धूमिलता प्रभात के ब्रालोक में परिशात हो गई। यदि इसी मौन में युग बीतने लगेंग तो फिर कहां कुझल है ? इस उपेक्षा में एक ब्राज्ञा की किरण है—उसका बचन, उसके दर्शन की पुनराज्ञा।

प्रकृति के उपकरण उनकी भावनाओं को उद्दीप्त करते हैं। उनकी भावनाएँ उपेक्षाजन्य इस नैराइय का समाधान मृत्यु से करना चाहती है। ग्रभी कृष्ण के प्रति केवल प्राकर्षणामात्र है, पर मुग्धावस्था की विरहानुभूति में ही पीड़ा की पराकाठा व्यंजित है—

सावन श्रावरा कर गया है रे हिर श्रावन की श्रास। रैन ग्रंथेरी बीजु चमके तारा गनत निरास॥ लेइ कटारी कंठ सारू महेंगी विष खाई। मीरा दासी राम राती लालच रही ललचाई॥

प्रेम की पुष्टि के साथ-साथ विरह की मात्रा भी प्रधिक होती जाती है, और विरह उनके जीवन का एक ग्रंग बन जाता है। जीवन के साधारएतम् कार्य-व्यापारों के प्रति भी उनमें उदासीनता ग्रा जाती है ग्रीर यही विरह मानों उनके जीवन का श्रेय तथा प्रेय बनकर उन पर व्याप्त हो जाता है, ग्रीर वरव की दीवानी मीरा की प्रेम-विह्वल पिपासा की तड़पन इन पंक्तियों में सजीव है—

रमंया बिन नींद न श्रावं ।

बिन पिय जोत मंदिर श्रंधियारो दीपक दाय न श्रावे।
पिया बिना मेरी सेज श्रलूनी जागत रैन बिहावे॥
कहा करूँ कित जाऊँ मोरी सजनी वेदन कौन बुतावे?
विरह नागन मोरी काया इसी रे लहर-लहर जिय जावे॥

जनकी विरह-उक्तियों में उनकी ग्रतृप्त ग्राकाक्षाएँ व्यक्त हैं, पर इस पिपासा

में मदिरा की आकांक्षा नहीं अमृत की स्निग्धना की कामना है, प्रियतम के लिए अपने को मिटा देने की प्रेरणा है। प्रेमी हृदय की व्यथा की अभिव्यक्तियाँ अतिशयो- कित्रपूर्ण होते हुए भी अत्यन्त स्वाभाविक हैं। अनुभूतियों की व्यंजना के स्पर्श से अतिशयताजन्य उपहास की भावना कहीं भी नहीं आ पाई है। उनके मानसिक रोग के लक्षण उनके शरीर पर दृष्टिगत होते हैं—

पाना ज्यूँ पीली पड़ी रे लोग कहें पिड रोग। छाने लाँघन में किया रे राम मिलन के जोग॥ बाबुल वैद बुलाइया रे पकड़ दिखाई म्हारी बाँह। मुरक्ष वैद मरम नहीं जाने करक करेजे माँह॥

प्रियतम के स्रभाव में उनकी काया पीतवर्गा हो गई है। लोग स्रज्ञानवरा उसे पांडुरोग बताते हैं, पर उनकी पीड़ा मूर्ल रौद्य के वश की नहीं। उनकी कसक तो कलेजे में है। उनकी व्याकुल विरहिएगी श्रात्मा की श्राकांक्षाएँ भी स्रतृप्त हैं, पर उनमें वासना का लेशमात्र भी नहीं है। उनकी एन्द्रिय श्राकांक्षाओं में भी उनकी स्रतृभूतियां व्यक्त हैं। इन्द्रियां उनकी भावनाश्रों की परिपूर्ति की माध्यम मात्र हैं, साध्य नहीं। उनके विरह में इन्द्रियों की क्षुधा नहीं श्रापतु भावनाश्रों की कामना व्यक्त है। प्रिय से मिलन की जो कामना उनके हृदय में जागृत हुई है उसकी तन्मयता में उनके जीवन का एक-एक पल तड़पन में व्यतीत होता है। इस श्राष्टु लता का एक ही समाधान है—प्रियतम से मिलन—

राम मिलन के काज सखी मेरे आरति उर में जागी रे। तलफत-तलफत कल न परत है बिरह वागा उर लागी रे॥ निसंदिन पंथ निहारूँ पिव को पलक न पल भर लागी रे। पीव-पीव रहूं रात दिन, दूजी सुधि बुधि भागी रे॥ मीरा व्याकुल ग्रति श्रकुलानी पिया की उमंग ग्रति लागी रे॥

भावनापूर्ण इन उमितयों में विरह की ग्रग्नि में तपकर उनका व्यक्तित्व कुन्दन की भाँति चमकता हुन्ना विखाई देता है, परन्तु इन भावनान्नों की ग्रभिव्यक्ति में उनके युवा हृदय की ग्राकांक्षाएँ प्रेम के शारीरिक पक्ष की चरम सीमा तक पहुँच गई हैं। भावनाविभोर नारी-हृदय पूर्ण समर्पण ग्रीर लय में ही ग्रपने जीवन की सार्थकता प्राप्त करता है—

विरह विथा लागी उर श्रन्तर सो तुम श्राप बुभावो हो। श्रव छोड़त नहीं बने प्रभू जो हँसि कर तुरत खुलावो हो॥ मीरा बासी जनम जनम की श्रंग से श्रंग लगावो हो॥ मीरा की विरह-उक्तियों में सारल्य तथा स्वाभाविकता प्रधान है— बात कहू माहि बात न श्रावे नैन रहे भराई। किस विधि चरन कमल में गहिहों सबहि श्रंग थराई।।

इन पंक्तियों की स्वाभाविकता तथा सरलता के साथ ही विरह-भावना की चरम अनुभूतियों से युक्त अतिशयोकितयाँ भी हैं—

मांस गले गल छीजिया रे करक रह्या गल मांहि। अगंगुलियाँ री मूंदडी म्हारे आवन लागी बाँहि॥

जायसी की विरिहिशों के संवेश में तथा मीरा की विरिहिशों ग्रात्मा की भाव-नाग्रों में कोई मौलिक ग्रन्तर नहीं वृष्टिगत होता—

> पिय सो कहेउ संदेसङ़ा हे भौरा हे काग! सो धनि बिरहे जरि मुई तेहिक धुआँ हम्ह लाग॥

जहाँ जायसी की विश्वलब्धा नायिका काग की कालिमा द्वारा प्रपनी तिल-तिलकर सुलगती हुई ज्वाला का ग्राभास दिलाना चाहती है वहीं मीरा—

> काढ़ि कलेजो में घरूँ रे कागा तू ले जाइ। ज्याँ देसा म्हारो पिय यसै वे देखे तू खाइ॥

इन पंक्तियों में अपने मर्माहत हृदय को प्रियतम के समक्ष विदीशों कराके काग की इस निष्ठ्रता को आवृत्ति हारा उसकी निष्ठ्रता का स्मरण दिलाती हैं।

इनकी विरह-भावनाएँ प्रकृति हारा उद्दीप्त होती हैं। वसन्त का उल्लास, वर्षा की भावकता, पपीहे की पी-गी तथा कोयल की कूक उनके ग्रन्तर में उठती हुई कामनाओं की लहरों को उहेलित कर उनके हृदय में मन्थन उत्पन्न कर देती हैं।

मतवाले बादल ग्रा गये, परन्तु वह भी हरि का संदेश न लाये। वर्षा की सूनी रातों में एकाकिनी भावनाएँ तड़प रही हैं—

मतवारे वादर भ्राये रे हिर के सनेसो कबहु न लाये रे। दादुर मोर पपइया बोले कीयल सबद सुनाये रे। कारी श्रंधियारी बिजरी चमके विरहिशि श्रति डरपाये रे।। गाजं बाजं पवन मधुरिमा मेहर श्रति फड़ लाये रे। कारी नाग विरह श्रति जारी मीरा मन हिर भाये रे।।

एक सोर वर्षा की नीरव रजनी में उनकी ग्रधीरता श्रांसू वनकर बरस पड़ती है— बादल देख भरी हो स्थाम में बादल देख भरी।

तो दूसरी और वसन्त का जल्लास और होली का अनुराग उनके अभाव को और भी तीव बना देता है। सारा संसार राग-रंग में मस्त हैं, परन्तु मीरा की वेदना सबके जल्लास और आनन्द के बीच और भी बढ़ गई है—

होली पिया बिन मोहि न भावे घर ग्रांगन न सुहाय ।

दीपक जांय कहा फरूँ हेली विध परवेस रहावे। सूनी सेज, जहर ज्यू लागे सुगक-सुसक जिय जावे।।

रात्रि की नीरवता तथा निस्तब्धता में पपीहे की पी-पी उनकी सुप्त वेदना को जाग्रल कर देती है और प्रिय की विस्मृत चेतना की मानकता उसके स्वर की कश्मा से फिर वेदना बनकर उन्हें आकृल बना देती है। वह कहती है—

रे पपइया प्यारे कय को गंर चितारचो । मैं सूती छी ग्रगने भंचन में पिय-पिय करत पुकारचो । दाध्या ऊपर लुए। लगायो हिसडो करवत सारचो ॥

— प्यारे पपीहे कब का बैर चुकाया तुमने, उनकी स्मृति में लीन मै अपने भवन में सो रही थी, अपने स्वर की करणा से तुमने मानी जले हुए स्थान पर नमक छिड़ककर हृदय में करवत की-सी टीस उत्पन्न कर दी है।

पपीहे के पी-पी का स्वर सुन उनके हृदय में जो पुण्य ईर्घ्या-भाव उत्पन्त होता है वह अनुपम है—

चोंच कटाऊँ पपइया रे ऊपर कालरि लूल। imes

पिव मेरा में पीव की रे; तू पिव कहें से कूरा।

— में प्रियतम की हूँ, वे मेरे; तू उनका नाम लेकर पुकारने वाला कौन है ?

एक पद में बारहमासा का वर्णन भी मिलता है । प्रकृति का कोई उपकरण

विरिह्णी के लिए सुख का सन्देश लेकर नहीं ग्राता। भीरा प्रतीक्षा करते-करते थक

गई हैं। ज्येष्ठ की भयंकर उप्णता में पक्षी दुःकी हो रहे हैं। वर्षा में भी मीर, चातक
तथा कुरले प्रतीक्षा करते हुए ग्राशा में उल्लिसित हैं। शरद, शीत, हेमन्त, वसन्त
सभी ऋतुश्रों में प्रकृति में निर्माण ग्रीर विकास हो रहा है, पर मीरा, चिर-विरिह्णी

मीरा की ग्राशा-प्रतीक्षा बनकर उनके जीवन में ज्याप्त हो रही है—

काग उड़ावत दिन गया बूभूं पंडित जोसी हो। मीरा विरहिए। व्याकृती दरसए। कव होसी हो?

श्रपाणिय कृष्ण के प्रति उन्नयनित उनकी मानवीय तथा नारी-भावनाश्रों की धाकांक्षाएँ जिन व्यथा-भरे श्रश्नुंसिचित स्वरों में व्यक्त हुई हैं वे श्रनुपम हैं। उनकी विकल भावनाश्रों की प्रेरणा वासना की लोलपता तथा ऐन्द्रिय लिप्सा में नहीं बिल्क उन विह्वल श्रनुभूतियों में है जिनका प्रभाव श्रत्यन्त शोधक है। श्रालम्बन की श्रपाणि-वता के कारण उनके विरह में व्यक्त लोकिक श्राकांक्षाश्रों की श्रतृष्ति की वेदना धनुभूतिजन्य है। पल-पल प्रतीक्षा करती हुई चिर-विरहिणी भीरा का चित्र उनकी इस प्रकार की श्रनेक पंक्तियों में साकार हो जाता है—

तुम देख्या बिन कल न परत है जानति मेरी छाती। ऊँची चढ़-चढ़ पंथ तिहारूँ रोय-रोय ग्राँखियाँ राती॥

प्रथवा

श्राकुल व्याकुल फिल्टँ रैन दिन विरह कले जो खाय। कहा कहूँ कछु कहत न श्रावै मिलकर तपत बुकाय॥ × × ×

दिवस न भूख नींद नींह रैना । मुख सू कथत न प्रार्व वैएा।।

संयोग वर्णन—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, माध्र्य भाव तथा श्रांगार भावना में केवल ग्रालम्बन का ग्रन्तर है। यों तो साधारण श्रृंगार का मूल प्रेम ही होता है, कामुकता ग्रांर लोलुपता नहीं; परन्तु पार्थिव के प्रति श्रृंगार में प्रेम-हीन कामुकता ग्रांमभव नहीं है चाहे वह चित्रण रसाभाव ग्रथवा श्रृंगाराभास मात्र ही क्यों न हो। श्रृंगार बिना प्रेम के सर्वथा नीरस है। परन्तु प्रेम बिना श्रृंगार के भी सभी रसों का सार है। इसी कारण स्वकीया का प्रेम ही सच्चा प्रेम माना गया है, तीव्रता ग्रीर उत्कटता की दृष्टि से यद्यपि परकीया का प्रेम ही ग्रांवक प्रभावशाली होता है, पर स्वकीया की भावनाओं की परिष्कृति ग्रीर संस्कार प्रेम के सर्वात्कृट रूप हैं।

कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम स्वकीया का प्रेम हैं। उनके आलम्बन प्रेम के अवतार अजनायक कृष्ण हैं। कृष्ण की अपिष्य सत्ता के समक्ष उन्होंने अपने हृद्य की सारी अनुभूतियाँ विखेर दीं, तथा जीवन के कृचले हुए स्वप्नों को अपनी अद्भुत साधना के बल से आत्मा के परिष्कार में परिवर्तित कर अपनी अनुभूतियों में सत्य कर लिया। स्वप्न को सत्य में परिवर्तित कर उन्होंने कृष्ण के प्रति ही अपनी सब भावनाएँ काव्य और संगीत में विखेर दीं। उनके नारी-हृदय ने कृष्ण का वरण पति रूप में किया। मीरा के प्रेम में विद्युद्ध पत्नी-रूप का आभास मिलता है। उनकी भावनाओं में परकीया की-सी तीवता तथा उत्कटता अवश्य है; पर उसमें मद नहीं, स्निग्धता है। कविवर देव के शब्दों में परकीया उपपित के प्रेम में अपने व्यक्तित्व को औटाकर खोवे के समान कर देती है। इस प्रकार उसके प्रेम में रस तो अवश्य अधिक हो जाता है, परन्तु वह अवगुण करता है। इसके विपरीत स्वकीया का प्रेम दूध की तरह सात्विक तथा लाभप्रव होता है।

मीरा का प्रेम भी ऐसा ही सात्विक श्रौर शोधक है। उनकी भावनाश्रों में जहां एक श्रोर उत्कट श्रुंगारिक श्रनुभूति का व्यक्तीकरण है वहीं दूसरी श्रोर पत्नी के पूर्ण समर्पण तथा विनय श्रौर संकोच भी व्यक्त हैं। वह उनके चरणों की विनम्न बासी है, उनके साथ कीड़ा की अभिलाविणी नाज, शोख श्रौर चंचल नायिका नहीं। वह उनकी बिन-मोल चेरी है, उनके चरणों की वासी है—

मीरा के प्रभु हरि श्रविनासी चेरी भई बिन मोल।

**प्रथवा** 

दासी मीरा लाल गिरधर चरगा कंवल पै सीर।

उनकी साधना में श्रृंगार-भावना प्रधान हैं। विरह अनुभूतियों पर पहले प्रकाश डाला जा चुका हैं। इनके श्रृंगार का संयोग-पक्ष उतना सवल नहीं जितना वियोग-पक्ष । यद्यपि दोनों ही उनके जीवन की अनुभूत भावनाएँ थीं, परन्तु विरह की तीवता की पराकाष्ठा पर संयोग की आकांक्षाएँ उत्पन्न होती है। परन्तु इस आकांक्षा में एन्द्रिय उपभोग की वासना का रंग नहीं है। उनके द्वारा विज्ञित संयोग-भावनाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—एक रूप-वर्णन और दूसरा मिलन ।

क्त्य-वर्णान — कृष्ण के ग्रनिर्वचनीय नैर्माक सोन्दर्य तथा उनके हृदय के भावों के बीच एक सामंजस्य उत्पन्न हो गया है तथा कृष्ण के रूपजन्य मानसिक ग्रानन्द की श्रनुभूति से वे ग्रोत-प्रोत हैं।

उनके रूप राग में व्यक्तिगत भावना ही प्रधान है। कृष्ण के रूप के प्रति भावगत सामंजस्य की ही प्रधानता है। उनके गीतों के एक-एक शब्द में उनकी इन भावनाओं की व्यंजना है—

## या मोहन के में रूप लुभानी।

सुन्दर वदन कमल दल लोचन बाँकी चितवन मन्द मुस्कानी।। कृष्ण के प्रति भीरा की भावनाग्रों में श्राकर्षण है जो उनके प्रेम के प्रस्फुटन में सहायक होती है।

इनके अतिरिक्त परम्परागत उपमानों के परिगरान के रूप में श्रीकृष्ण का सौन्दर्य ग्रंकित है जैसे —

कुंडल की ग्रलक-भलक कपोलन पर छाई।
मनों मीन सरवर तिज मकर मिलन ग्राई।।
कुटिल भकुटि, तिलक भाल, चितवन में टोना।
खंजन ग्रह मधुष भीन भूले मृग छौना।।

मिलन—मीरा द्वारा चित्रित मिलन के वृश्यों में मानसिक पक्ष प्रबल तथा शारीरिक पक्ष कुंठित है। उनके आलम्बन की अपाधिवता के कारण उनकी कामनाएँ संस्कृत तथा परिशोधित हो अतीन्द्रिय बन गई हैं। उनकी मिलन-कामना में उनके हृदय के स्वप्न व्यक्त हैं।

वासनाक्षों के संस्कार ने उनकी एन्द्रिय इच्छान्नों की स्वाभाविकता को विकृत नहीं होने दिया है यह सत्य है, परन्तु मीरा की भावना में नैसर्गिक सत्ता के प्रति भी मांसलता है। हो, उनकी भावनान्नों की प्रगाइता में मांसल स्थूलता गौए। ग्रवस्य पढ़ जाती है। उदाहरए के लिए--

पंचरंग चोता पहिन सखी में भिरमिट खेलन जाती। भुधमृद में मोहे इयाग चिलेंगे खोल निलंतन गाती।।

आध्यात्मिक रूपकों के श्रावरण में उन पंक्तियों की स्वभावोक्तियों को हम चाहे जितना छिपाने का प्रयास करें, पर इनको श्रिभधात्मक रूप में ग्रहण करना ही भीरा के नारीत्व के प्रति न्याय होगा।

इस प्रकार की शारीरिक श्रभिव्यक्तियों की श्राकांक्षाएँ भावावेश की पराकाट्ठा पर ही श्रंकित हैं। लोक-लज्जा तथा कुल की मर्यादा के त्याग के पक्ष्वात् उनकी कामना की चरम सीमा श्राती है—

पित्र के पलँगा जा पौढ़ें भी मीरा हरि रंग राचूंगी।
नैतिकता के प्रेमी को इसमें ग्रश्लीलत्व दोष दिखाई देता है, तथा ग्रास्थावान्
ग्रपनी ग्रास्था की नींव हिलाकर मीरा के काव्य में व्यक्त इस मांसलता के सौन्दर्य
को ग्राध्यात्मिकता के ग्रारोपरण द्वारा मिटा देना चाहता है। पर इन पंक्तियों में न
तो उपभोगप्रधान चेव्टाएँ हें ग्रौर न रसहीन ग्राध्यात्मिकता। इनमें तो केवल मीरा
के भावक नारी-हृदय के चरम विकास का चित्रण है।

श्री वजरत्नदास जी मीश को इस पंक्ति पर उठे हुए श्राक्षेप का उत्तर इस प्रकार देते हैं—क्या श्री गिरधर कोई सांसारिक पुरुष थे, जिन्हें लेकर ऐसी भद्दी वाते कही गई हैं ? यह तो केवल मूर्तिमात्र हैं।

× × ×

स्राक्षेपकत्तात्रों ने यह भा न सोचा कि मीराबाई ग्र9ने पिय की बिले भर की पलंगड़ी पर किस प्रकार जा पोढ़ेगी।

मीरा की इन भावनाओं को अनुचित, अनिधकार या व्यभिचार कहना उनके नारीत्व का अपमान करना है, परन्तु इस प्रकार की भावनाएँ किसी साकार व्यक्तित्व की कल्पना के अभाव में केवल गिरघर की मूर्ति के प्रति व्यक्त की जा सकती है, ऐसा कहना भी उपहासप्रद है। मीरा के प्रेम में निखरी हुई कामनाओं का खालोक है, धौर इस प्रकार के संकेत उन कामनाओं की ग्रभिव्यक्ति के साधनमात्र है।

उनके संयोग-वर्णन में यौवन की उच्छू खलता नहीं, एक सद्गृहस्थ नारी का मार्ववपूर्ण प्रेम है। वे अभिसार के लिए अमावस्या की रात्रि में वाहर नहीं निकलतीं। उनके प्रेम का स्वरूप इतना पूर्ण है कि उन्हें किसी का भय नहीं, वे घोषरण करके कहती हैं—

 भी करती हैं। उनमें प्रेम का उल्लास है, पर संघरा। भायनाओं के प्रवन वेग को रोक सकने में ग्रसमर्थ होने के कारण उनके लौकिक व्यवहार यद्यपि पूर्ण ग्रसंथत हो जाते हे, पर प्रेम के क्षेत्र में उनके कार्य-कलाप मर्यादा की सीमा का उल्लंघन नहीं करते। उनके प्रेम में विविध नायिकाणों के असंयत किया-कलाप नहीं अपितु पत्नी की मार्दव-युक्त ग्राकांक्षाएँ हैं, उदाहरणार्थ—

> साँक भये तब ही उठि जाऊँ भीर भये उठि आऊँ। रैन दिना वाके संग खेलूँ दूर से दूर जाऊँ॥

— इन पंक्तियों में छिपी हुई ध्विन यद्यपि उनकी कामनाओं की प्यास को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर देती है, परन्तु यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके आधार पर मीरा का प्रेम उच्छृ खल तथा असंयत ठहराया जा सके। उनकी उक्तियों में पत्नी के कर्तव्यक्तील तथा कमानी दोनों ही अंश व्यक्त है। अपनी अभिलाषाओं की परिनृष्टित यह अपने पति से करवाना चाहती हैं जिनकी वे दासी हैं—

अब छोड़त नहीं वने प्रभू जी हंसि कर तुरत बुलावों हो। मीरा दासी जनम जनग की अंग से अंग लगावों हो।।

परन्तु इस अतृष्ति को स्थूल रूप में ग्रहरा करना मीरा के प्रति अपराध होगा। उनके इस प्रकार के पदों में उन्सुक्त रोमांस नहीं स्थायित्व है। उनका प्रराय निवेदन-संयत और गाईस्थिक है। स्त्री की प्रवृत्ति में ही वह असंयत उच्छू खलता नहीं जो पुरुष में होती है, अतः एक तो इस काररा और कुछ अंशों में सामाजिक वन्धनों के का गा उसे अपने असंयत उद्गारों को अपने ही तक सीमित रखना पड़ता है, परन्तु यह वन्धन लोकिक अराय की स्वीकृति में ही कुछ मूल्य रखते हैं। मीरा के अपाथिव प्रेम का तो प्रादुर्भाव ही तामाजिक वन्धनों तथा लोक-मर्यादा की भावना को कुचलकर हुआ था, परन्तु आलम्बन की अपाथिवता के प्रति उद्गारों में भी स्वकीया भावनाएँ ही व्यक्त हैं।

मीरा ने अपनी अतृत्व आकांकाओं को श्री गिरधरनागर के चरगों में उँडेल-कर उनका पूर्ण पिष्कार कर लिया था। उनकी कामनाएँ संस्कृत होकर आतीन्द्रिय बन गई थीं, और उनका नाणी-हृदय विश्वास और साधना की कसौटी पर निखरकर नैसिंगक। परन्तु अपाधिव के मि अग्यय निवेदन के स्पन्दन के मूल में अच्छन्त रूप में उनकी अतृत्वि ही ज्यक्त है, जिसकी संस्कृत तथा शोधक भावनाएँ पदों के रूप में शास्त्रत बन गई हैं। कामना के परिष्कार के उदाहरसास्त्र उनका यह पद लोजिए—

राएग जी में तो साँबरे रंग राती।

जिनके पिया परदेस बसत हैं लिख-लिख भेजत पाती। मेरा पिया मेरे हृदय बसत है यह सुख कह्यो न जाती॥ भूठा सुहार जगत का री सजनी, होय होय मिट जासी।
में तो एक अविनासी वर्जेंगी, जाहे काल नहीं खासी॥
श्रीर तो प्याला पी पी माती में विन पिये महमाती।
ये प्याला हं श्रेम हरी का, में छकी रहूँ दिन राती॥
मीरा के प्रभु गिरधरनागर, खोल मिली हरि से नाती।
राखानी में तो """

विरह मीरा की अनुभूत भावना थी, पर तंयोग केवल आकांक्षित । आलम्बन की अपाधिवता के कारण इस आकांक्षा की मानसिक पूर्ति ही सम्भव थी, अतः संयोग की चेष्टाओं, कार्य, ज्यापारों इत्यादि का अनुभव तथा उन्नयन उनके लिए असम्भव था, उनकी आत्मा ने सानसिक प्रेम विभोरता के अतृप्त क्षणों का अनुभव किया था। उनकी रागानुरागाभिक्त के इतिहास का आरम्भ आकर्षणजन्य संयोग-भावना से होता है। स्वप्न में वे अपने अपाधिव प्रणय के इतिहास का प्रथम पृष्ठ आरम्भ करती हं—

माइ म्हाँने सपने में बरी गोपाल।
राती पीती चुनरी श्रोड़ी मेंहदी हाथ रसाल।
मीरा के प्रभु गिरधरनागर करी सगाई हाल।।
श्रपने मनोवांछित वर से श्रनुरिक्त की घोषणा वे निर्भय ज्ञाब्दों में करती हैं—
से श्रपने सैया संग सौनी।

श्रव काहे की लाज सजती परगट ह्वं नार्धा।

दिवस भूल न चैन कबहूँ नींद निसि नासी।।

प्रियतम के रंग में रंजित होकर उनकी कामना विकास के श्रप सोपान के लिए मचलती
है, श्रीर एक नारी का सरल हृदय पुकार उठता है—

मोरी गलियत में आवो जी घतरयाम । विछवाड़े आये हेला बीजो, लिलता सली है म्हारो नाम ॥ पैयाँ परत हूँ, विनती करत हूँ, मत कर मान गुमान । मीरा के प्रभु गिरधरनागर, तोरे चरन से ध्यान ॥

श्रपाधिव के प्रति इन पाथिव भावनाश्रों में उनके नारी-हृदय का स्पन्दन है। भावना श्रागे बढ़ती है। मन में बसे गिरधर गोपाल के श्राकर्षण के प्रति वे केवल मुग्ध ही नहीं है, श्रपने प्रेम का उन्हें श्रभिमान है श्रीर प्रियतम पर मानो श्रहसान जमाती हुई वे कहती हैं—

तेरे कारण स्याम सुन्दर सकल लोगा हुँसी।
कोई कहे मीरा भई बावरी कोई कहे कुल नसी।
कोई कहे मीरा दीप श्रागरी नाम पिया सुं रसी।।

इस प्रकार ग्राकर्षण, ग्रासिक्त, तत्मयता तथा विह्वलता के विविध सीपानों को पार करती हुई उनकी ग्रनुभूतियाँ मानसिक उन्तयन की वह ग्रवस्था ग्रहण करती है, जहाँ िय ग्रीर प्रियतम का तादात्म्य हो जाता है, ग्रणु विराट में लय होकर ग्रपने ग्रस्तित्त्व को भूल जाता है। लोकलाज, कुल-मर्यादा सब कुछ भूल, ग्रात्मविभोर हो ग्रात्मा गा उठती है—

घट के पट सब खोल विये हैं, लोकलाज सब डार रे। होली खेल प्यारी पिय घर श्राये, सोई प्यारी पिय प्यार रे।। इस प्रकार गगन-मंडल पर लगी हुई प्रियतम की शय्या उनके लिए पूर्ववत् श्राकाश-कुसम नहीं रह जाती। श्रूलों की शय्या की वेदनायुक्त तड़पन उनकी निद्रा का व्याघात नहीं करती—

ज्ञूलो ऊपर सेज हमारी किस विधि सोना होय ? गगनमंडल पर सेज पिया की किस विधि मिलना होय ? बिंक प्रियतम में लय होकर उनकी भावनाएँ गा उठती हैं—

हम विच तुम विच अन्तर नाहीं जैसे सूरज धामा।

मीरा की काव्य-कला—हिन्दी में गीतिकाध्य परम्परा का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिन्दी साहित्य के प्रारम्भ काल में ही जब साहित्यक ग्रपभ्रंश साधारण जनता की भाषा में परिणित हो रहा था, बौद्ध धर्म के सिद्ध श्राचार्यों ने मत के प्रचारार्थ गीतों की रचना की थी। इन पदों में प्रथम पंक्ति की ग्रावृत्ति के लिए टेक का ग्रभाव था। इन गीतों की रचना रागबद्ध हैं, परन्तु भाषा के ग्रपरिष्कार तथा प्रवाहहीनता ग्रौर विषय की दुरुहता तथा नीरसता के कारण थे न तो सरस हैं ग्रौर न गेय। ये ग्रधिक मात्रा में व्यंग्यात्मक, वर्णानात्मक तथा उपदेशात्मक हैं जहां कुछ ग्रनुभवपूर्ण उदगार हैं उनमें साम्प्रदायिक पक्षपात की भावना ही प्रधान है। नाथपंथी साधुओं ने भी ग्रपने मत के प्रचार के लिए ग्रनेक गीतों की रचना की। तदमन्तर इस पद-परम्परा को महाराष्ट्र के किवयों तथा उत्तरापथ के संत किवयों ने थोड़े-बहुत परिवर्तनों के साथ प्रवित्तत रखा। इनके पदों में ज्ञानात्मक उपदेश तथा दार्शनिक सिद्धान्तों की जिवेचना की ही प्रधानता है। शुद्ध भावना तथा स्वानुभूतियों की ग्रीभव्यित इन रचनाग्रों में बहुत कम है।

नीरसता, भाषा की विकृति तथा उपदेशात्मक प्रचारों के दोषों से रहित, शुद्ध भावनाथ्रों की श्रभिव्यक्ति तेरहवीं शताब्दी में रचित जयदेव की संस्कृत रचना शीत गोविन्द' में मिलती है। इसके श्रनन्तर पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी में मैथिली में विद्यापित, गुजराती में नरसी मेहता तथा बंगला में चंडीदास इत्यादि भाषुक कवियों के गेघ पदों की रचना की। हिन्दी में कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने श्रपने उपास्य

के लीला रूप के विभिन्न ग्रंबों को अपनी साधना का प्रेय छनाकर संगीलबद्ध पदों की रखना की।

मीरा ने भी अपनी श्रन्तर्मुखी श्रनुभूतियों की श्रिभव्यक्ति के लिए मुक्तक परम्परा की पद-शैली का अनुसर्ग किया। उनके काव्य में बौद्धिक तत्व का प्रायः पूर्ण श्रभाव है, अतः उनकी भावनाश्रों का स्रोत उल्लास तथा वेदना के रूप में काव्य और संगीत में फूट पड़ा है और भाषाश्रों के चरमोत्कर्ष की श्रिभव्यक्ति संगीत प्रधान गीतिकाव्य में ही सफलतापूर्वक सम्भव हो सकती है। उन्दों तथा मात्राश्रों के बन्धन में भावनाश्रों को बाँध सकने में श्रसमर्थ, आवृक भक्तों तथा कवियों ने मुक्त पद्यों में ही श्रपनी अनुभूतियों का चित्रण किया है। दूसरे कवियों की श्रनुभूतियों का व्यक्तीकरण राधा तथा गोवियों के माध्यम से हुआ है, परन्तु मीरा के पदों में उनकी श्रपनी व्यथा व्यक्त है, यही कारण है कि वे अधिक सजीव तथा प्रभावपूर्ण है। इनमें गिरधर गोपाल के प्रति उनकी पागल आकाक्षाश्रों का स्पष्ट श्राभास मिल जाता है।

मीरा के पदों में उनके ग्राभ्यंतरिक भावों का पूर्ण प्रकाशन है। उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप इन पदों में व्यक्त है। उनके जीवन के ग्राभ्यन्तर तथा बाह्य दोनों ही पक्षों की छाया इन गीतों में मिलती हैं। कृष्ण के सौन्दर्य के प्रति ग्राकर्षण, उसका विकास और तव्जन्य मानसिक तथा शारीरिक यातनाग्रों का प्रदर्शन ग्रनेक वर्णानों द्वारा किया गया है। मानसिक ग्रातनाग्रों के उपरान्त ग्रभीष्ट मिलन के सुख की ग्रभिव्यक्ति है।

मीरा के पदों में अनुभूतियों की तीव्रता तथा गहनता है, पर अनेकता नहीं। उनके काव्य की सरसता में (अनेकरसता) का अभाव खटकता है। उनके जीवन में एक ही भाव है और एक ही रस। मधुर भावनाजन्य आनन्द तथा विषाद की कतिपय भावनाएँ उनके जीवन में ज्याप्त हैं। उन्हीं की आवृत्ति उन्होंने वार-वार अनेक पदों में की है। मानवसात्र के हृवय की कोमल अनुभूतियाँ अपनी असीस महानता तथा गाम्भीयं के साथ मीरा की सीमित अनुभूति भावनाओं में बँधकर एकरस हो गई है। परन्तु इस पुनरावृत्ति में नीरसता नहीं आने पाई है। अनुभूतियों तथा भावपक्ष की प्रधानता से साधारएतम उक्तियाँ भी माधुर्य भाव से ओत-ओत हैं।

सरलता, गाम्भीयं तथा स्वच्छन्दता आदि उनके काव्य के मुख्य गुएए हैं। स्वच्छन्दता तथा उच्छू खलता माधुर्य भाव की अभिक्यिकत में प्रायः साथ-साथ आती हैं। जहाँ भावनाएँ उन्मुक्त हुईं, आकांक्षाएँ उच्छू खल होकर असंयत हो जाती है, पर मीरा के काव्य में स्वच्छन्दता होते हुए भी शूंगारिक असंयत भावनाओं का अभाव है। यह उनके काव्य की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि उनके प्रेम के इसी निर्मल इन के हारा उनके व्यक्तित्व के निर्माल्य तथा असाधारएत्व के प्रति धारणा इनती है। उनकी पारलीकिक भावनाओं के संसार की नींव सांसारिकता के स्यूह की

ढहाकर खड़ी होती है, जहाँ सामाजिक बन्धन तथा नैतिक शृंखलायें प्रेम के एक भटके से शिथिल होकर उनको स्वच्छन्द बना देती हैं। जीवन की यही स्वच्छन्दता उनके पदों में भी व्यवत है।

मीरा के भाव भी गहन श्रोर गम्भीर होते हुए श्रत्यन्त सरल है। श्रतंकारों के भार से लवे पवों के परिधान में छिपे भावों में कला-प्रियता तथा कृतिम सोन्वर्य वा श्राक्वं या चाहे हो, परन्तु उस कृतिमता की तुलना मीरा की सरल स्वभावोक्तियों के कोमल सौन्वर्य के समक्ष नहीं ठहर सकती। उनकी कविता का सौन्वर्य उस स्वच्छन्व प्रामवाला के कोमल परन्तु स्वस्थ सौन्वर्य के समान है, जिसके जीवन में न कोई ग्रंथियाँ है न श्राडम्बर, विकास के प्रवाह में जिसने कोई ग्राडम्बर नहीं देखा, किसी विषमता की पर्वाह नहीं की। कोमल कल्पना की श्रालम्बन, इस वाला की जिस प्रकार कृतिम सौन्वर्य प्रसाधनों के श्राडम्बर से ढकी हुई महिला से तुलना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मीरा की कोमल श्रनुभूतियों से भरे हुए काव्य की तुलना श्रलंकारों तथा छन्वों के बल पर ही सुन्वर लगने वाले काव्य से करना उपहासप्रव है। परन्तु यह एक स्मरणीय तथ्य है कि सरलता तथा स्वच्छन्वता में ग्रामीराता श्रोर खुरबरापन नहीं है, उसमें स्वच्छन्व मृगी की श्रत्हड़ता तथा भोलापन है, श्रनुभूतियों के श्रावेग का संगीत है पर संयत, संस्कृत तथा परिष्कृत प्रेम का उत्साह है, भावों की इस सरिता की खंचल उनियाँ हिन्दी साहित्य के विकाल सागर में श्रपना पृथक् तथा महत्त्वपूर्ण श्रस्तित रखती हैं।

त्र्यालकार—मीरा के काव्य का कलापक्ष प्रायः नगण्य है। मीरा सर्वप्रथम एक भक्त थीं। उनके नारी-हृदय की श्रद्धा तथा ग्रास्था ग्रनुभूतियों द्वारा ही प्रस्कुटित हुई है। काव्य में उनका परिगएन भाषा में व्यक्तीकरए तथा भावों की गहनता के कारण ही किया जा सकता है। वे स्वतः एक कलाकार नहीं थीं, कला की साधना को लक्ष्य बनाकर उन्होंने ग्रपने पदों की रचना नहीं की, परन्तु भावोत्तेजन की स्पष्ट ग्रिभव्यक्ति की चेष्टा में यत्र-तत्र ग्रलंकारों की योजना स्वतः हो गई है। दूसरे ग्रलंकारों की ग्रोपना स्वतः हो गई है। दूसरे ग्रलंकारों की ग्रोपना स्वतः हो गई है। दूसरे ग्रलंकारों की ग्रापना कपुक्त का प्रयोग बहुत हुन्ना है। श्री परजुराम चतुर्वेदी जी ने मीरा द्वारा प्रमुक्त ग्रनेक ग्रलंकारों के नाम दिये है जिनमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ग्रत्युक्ति तथा ग्राप्तास मुख्य है। सांग रूपक के कई सुन्दर तथा मामिक उदाहरण उनकी रचनान्नों में मिलते हैं—

या तन को दिवला करों, मनसा करों वाती हो।
तेल भरावों प्रेम का, पारीं दिन राती हो।।
पाटी पारों ज्ञान की, मित भांग सँवारों हो।
तेरे कारन साँवरे, धन जोवन वारों हो॥

या सेनिया बहुरंग की, बहु फूल विद्याये हो।
पंथ जोहों स्याम का ग्रजहुँ नहीं ग्राये हो।।
उपमा ग्रलंकार की योजना भी बड़ी सुन्दर ग्रीर स्वाभाविक है, परन्तु इनके बन्धन के
मूल में सचेष्ट कला नहीं है। ग्रनुभूतियों की ग्रजस्र धारा की ग्रभिट्यवित में सादृश्य
योजनाएँ स्वतः ही ग्रा गई हैं; जैसे—

पानाँ ज्यूँ पीली पड़ी रे लोग कहें पिंड रोग।

संयोग-सुख की चरमावस्था में उनके स्वर कोकिल के गान का माधुर्य एकझ करने की प्राकुल हो उठते हैं—

में कोयल ज्यूं कुरलाऊँगी।

कुट्या के रूप-वर्णन में साहित्यिक परम्परा का ग्रानुमरण कर उन्होंने ग्रानेक उत्प्रेक्षाग्रों की कल्पना की है, जो पर्याप्त सफल तथा सुखर है—

कुंडल की श्रलक भलक, कपोलन पर छाई।

मनो मीन सरवर तर्जि, मकर मिलन धाई।।

इसी प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी, श्राकाश तथा प्रकृति के ग्रम्य उपकरण उनकी भावनाश्रों के समभागी बनते हैं; इस समस्य का वर्णन वह इस प्रकार करती हैं—

उमंग्यो इन्द्र चहुँ दिसि बएसे, वामिग्री छोड़ी लाज । धरती रूप नव धरिया, इन्द्र मिलग्रा के काज ॥

विरह की तीन्न उत्कटता की व्यंजना श्रनेक स्थलों पर उन्होंने ग्रत्युक्तियों द्वारा की है। परन्तु इन ग्रत्युक्तियों का, भावपक्ष इतना प्रवल है कि श्रत्युक्तिजन्य उपहास नहीं ग्राने पाता ग्रौर विरहानुभूतियों की तीन्नता की करुएा, पूर्ण रूप से हृदय पर व्याप्त हो जाती है। रीतिकालीन नायिका की भाँति उनके विरह में वह उपहासप्रद ग्रत्युक्ति नहीं है, जिससे ग्रपनी कीएता के कारए ग्रपनी स्वासों की पति वहन करने में भी वह ग्रसमर्थ है। भीरा की ग्रत्युक्ति का ग्रभाव करुए।त्मक है—

मांस गले गल छीजिया रे, करक रह्या गल माँहि। श्रांगुरिया री मूंदड़ी, श्रावन लागी बाँहि।

तथा

आऊँ आऊँ कर गया सौंवरा, कर गया कौल अनेक ।

तिराता गिराता चिस गई उँगली, चिस गई उँगली की रेख ॥

वद्यपि उपर्युक्त अनेक अलंकारों की भलक उनके काव्य में मिलती है, परन्तु मीरा
ने कला रूप में उनको नहीं अपनाया । उनके हृदय की तीन्न वेदनायें तथा गहन
अनुस्तिनौ अपने में इतनी सनीव तथा सुन्दर हैं कि छन्द, अलंकार, ध्विन इत्यादि
काव्य क्ला के अवेक अंभों की कोई सार्थकता नहीं है । मीरा के प्रेम के अरार सागर

की तरंगित लहरों का सौन्वर्ध सरल तथा स्पष्ट अव्वों में व्यक्त हुआ है। आवनाओं की यही एकनिष्टा भीरा के काव्य का प्रारा है, जो साहित्यिक परम्पराओं का नियहि करने वाले अनेक कवियों की रचनाओं से अधिक सप्रारा तथा सजीव है।

छुन्द् — मीरा के पदों की स्वच्छन्द गित तथा सधुर संगीत पर ध्यान देने से जात होता है कि उन्होंने अपने भावों की अभिन्यिक्त करने के लिए भाषा को छन्द अथवा पिगल के बन्धनों में नहीं बाँधा। उनकी रागात्मक अनुभूतियाँ संगीत के माधुर्य में बिखर गई थीं। उनके छन्दों के रूप पूर्णतया स्वच्छन्द है, जिनमें समय तथा स्थान के और संगीत की सुविधाओं के अनुसार अनेक परिवर्तन किये गये हैं। उनके भावों के अनुरूप ही उनके छन्द की गित का निर्माण होता है। कहीं मात्राएँ अधिक हैं तो कहीं कम; और कहीं यित-भंग है। सारांश यह कि मीरा के सुन्दर तथा प्रवाहपूर्ण संगीत का कोई नियम नहीं, वह भी स्वच्छन्द है।

श्री परशुराम चतुर्वेदी जी ने लगभग पन्द्रह प्रकार के छंद उनकी पदावली में बताये हैं। इन छंदों के प्रयोग में दोष श्रा गये हैं, परन्तु मात्राओं की संख्या तथा ग्रन्य साम्यों के द्वारा श्रनेक छंदों का प्रयोग प्रमाणित किया है। जिन छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है उनमें मुख्य ये हैं—

सार छंद, सरसी छंद, विष्णु पद, दोहा, समान सबैया, शोभन छंद, ताटंक छंद, कूंडल छंद।

सार छुँद—इस छंद का प्रयोग उनके लगभग एक तिहाई पदों में हुआ है। इस मात्रिक छंद में १६ तथा १२ के विश्राम से २८ माजाएँ होती हैं। श्रन्त में दो गुरु होते हैं। मीरा के जिन पदों में इस छंद का प्रयोग है उनमें कहीं-कहीं निरर्थक सम्बोधनों के प्रयोग के कारण उन्हें सदोष कहा जा सकता है, श्रन्यथा वे पूर्ण रूप से इस छंद के श्रन्तर्गत श्रा जाते हैं यथा—

मै तो श्रपने नारायशा की, ग्रापिह हो गई बासी रे ! इसी प्रकार—

मै जमुना जल भरन गई थी, आगयो कृष्ण मुरारी हे माय ! इस पद की प्रत्येक पंक्ति में प्रयुक्त यह निरर्थक 'हे माय' उसे सदीष बना देता है। परन्तु ऐसे उदाहरण इतने अधिक है कि इन निरर्थक शब्दावित्यों को निकालकर इन पदों को सार छंद के अन्तर्गत रखना अनुचित नहीं प्रतीत होता।

सरसी छुंद —इस छंद का प्रयोग भी मीरा के पदों में बहुलता से मिलता है। इसमें १६ तथा ११ के निश्राम से २७ मात्राएँ होती हैं तथा ग्रन्त में गृह व लघु श्राते हैं। इन पदों में भी निरर्थक जन्दों द्वारा श्रन्त ही छंद की मात्रा में श्रमिवृद्धि कर उसे सदोध बना देता है। उदाहरएएथं—

बादुर भोर पपीहा गोले, कोयल कर रही सोर छैजी। मीरा के प्रभु गिरधरनागर, चरगों में म्हारो जोर छैजी।। इस छंद के पदों में प्रनेक स्थलों पर मात्रा-भंग तथा यति-भंग का दोष ग्रा गया है।

विष्णु पद—इसका प्रयोग भी भीरा के पदों में हुम्रा है। इसमें १६ तथा १० के विश्राम से २६ मात्राएँ होती हैं और इसके छंत में गुरु लघु श्राते हैं। इस छंद में भी 'रे' स्रादि के प्रयोग उसे सदीय बना देते हैं। उदाहरणार्थ—

> राम नाम जव लीजे प्राशी, कोटिक पाप करे रे। जनम जनम के खत जु पुराने, नाम हि लेत फटे रे॥

दोहा छंद—दोहा छंद का प्रयोग मीरा ने किया है, परन्तु पूर्णतया, छंद के नियमों का अनुसरण प्रायः नहीं है, संगीत की लय से सामंजस्य उत्पन्न करने के ध्येय से छंद के नियमों की उन्होंने पूर्ण उपेक्षा की है। इस छंद के विषम चरणों में १३ तथा सम चरणों में ११ मात्राएँ होती है, परन्तु इनमें भी 'है' तथा 'जी' इत्यादि के प्रयोग से मात्राओं की संख्या बढ़ गई है—

भूठा मानक मोतिया रो भूठी जगमग जोति। भूठा सब श्राभूखना री साँची पिया जी री पोति।। इनके बीच में प्रयुक्त 'री' इस छंद की गति को श्रसम बना देता है। इसी प्रकार—

श्रविनासी सूं बालमा है, जिनसूं साँची प्रीत। मीरा कूँ प्रभू मिला है, एही जगत भी रीत।।

समान सबैया—मीरा द्वारा प्रयुक्त इस छंद में नियमों का काफी उल्लंघन हुआ है। इसमें १६ तथा १६ के विराम से ३२ मात्राएँ होती है और इसके ग्रन्त में भगगा ग्रथित् ऽ।। ग्राता है। इस छंद के नियमों में ग्रनेक उल्लंघन हैं; उदाहरण-स्वरूप एक पद लीजिए—

आंबा की डाल कोयल इक बोले, मेरो मरण ग्रस जगकेरी हांसी। विरह की मारो में वन बन डोलूँ, प्रान तजूं करवत ज्यूं कासी।।

तार्टक छुंद — इस छंद में १६ तथा १४ के विश्वाम से ३० मात्राएँ होती हैं। इसके ग्रंत में साधारणतः मगण ग्राना चाहिए, कहीं कहीं एक गृर का प्रयोग भी मिलता है, उदाहरणार्थ—

उड़त गुलाल लाल भये बादल, गिचकारिन की लगी भरी री ! चोवा, चंदन ग्रीर श्ररगजा, केसर गागर भरी घरी री ! ग्रंस का री केवल संगीत की लय बनाने के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। कुं इल छुंद्—इस छंद के भी प्रयोग में नियमों का बहुत उल्लंघन किया गया है। इसमें १२ तथा १० के विराम से २२ मात्राएँ होती है। प्रयोग की अजुद्धि के प्रमाणस्वरूप यह पद लिया जा सकता है—

प्रथम पंक्ति के सम चरण की मात्राओं भी विषमता से ही यह सम्पूर्ण पद सदोष हो गया है। इन मात्रिक छंदों के प्रतिरिक्त कुछ विश्विक छन्दों का प्रयोग भी मिलता है जिनमें मनहर कवित्त मुख्य है।

इस प्रकार मीरा के काव्य में छंदात्मक संगीत के पूर्ण प्रभाव का निष्कर्ष भ्रममूलक सिद्ध होता है। भाव संगीतवद्ध होकर ही गेय पवों का रूप ग्रहण करते हैं, मीरा के पवों को पूर्ण मुक्त छंदों की संज्ञा दे देना श्रमुचित हैं। उनके काव्य में जो लय तथा संगीत हैं, उसे सहसा भावनाशों का श्रजल प्रभावमात्र मान लेना तर्क-संगत नहीं है। यह सत्य है कि भाव काव्य की श्रात्मा है, पर जहाँ भावनाएँ गीत जनकर प्रस्फुटित होती हैं, यहाँ सचेष्ट कला की श्रांत चाहे न हो, परन्तु कला का श्रास्तित्व श्रानिवार्य होता है।

मीरा को संगीत का पूर्ण ज्ञान था । उन्होंने अपने पदों की रचना रागरागिनियों के अनुसार की है। उनके पदों में अनेक ज्ञास्त्रगत छंदों का प्रयोग भी
मिलता है, इन प्रयोगों को आकस्मिक मान लेना काच्य तथा कला की उपेक्षा के
साथ-साथ मीरा के संगीत तथा काच्य-ज्ञान की भी उपेक्षा होगी। मीरा के काव्य में
छंदों का प्रयोग भावनाओं की सरस तथा लयपूर्ण अभिज्यक्ति के लिए हुआ है, यह
कहना तो उपयुक्त है, पर उनकी भावनाएँ काव्य-नियमों के बन्धन में पड़ी ही नहीं,
यह कहना भामक है। उन्होंने पदों की रचना के उपयुक्त अनेक प्रचित्त छंदों में
अपनी रचनाएँ कीं, जिसमें लोकगीतों में प्रयुक्त शब्दाविलयों का भी प्रयोग किया।
लोकगीतों के इसी प्रभाव के कारगा उनके पदों में ऐसे निरधंक प्रयोग मिलते हैं, जो
केवल गाने की रोचकता वृद्धि करने की दृष्टि से ही प्रयुक्त हुए हैं। इनके प्रयोग के
साथ-साथ ही उन्होंने छंदों के नियमों की मर्यादा भंग की है। रे, री, जी, ए, भाय,
हो, माई इत्यादि शब्दों का प्रयोग उनके काव्यगत साधारण ज्ञान को स्थानीय लोकगीतों का पुट देकर अधिक स्वाभाविक तथा गय बना देते हैं।

पद-रचना परम्परा में, श्रीर विशेषकर रागबद्ध रचनाश्री में, इस प्रकार के

प्रयोग श्रक्षम्य नहीं माने जाते। किसी विशिष्ट राग की सुविधानुसार एक ही पद में कई छंदों का ध्रयोग, श्रथवा दो भिग्न-भिन्न छंदों का सम्मिश्रण काव्य-दोष नहीं ठहराया जा सकता। मीरा के ऐसे अनेक पद है जिनमें भिग्न-भिन्न छंद एकत्रित हो गये हैं। ऐसे पदों को सदोष नहीं ठहराया जा सकता, परन्तु जिन छंदों का प्रयोग हुआ हो उनका शुद्ध प्रयोग ही श्रभीष्ट होता है। मीरा के छंद इस दृष्टि से दोषयुक्त हैं, विविध छंदों के प्रयोग में मात्राओं में नियम-भंग श्रनेक स्थानों पर मिलता है, परन्तु यह दोष भी उन्हीं स्थलों पर श्राया है जहाँ पद को रागवद्ध करने के लिए विभिन्न तालों के साथ उनका सामंजस्य करने का प्रयास किया गया है, ऐसे ही स्थलों पर पिगल के नियम भंग किथे गये हैं। संगीत की सुविधानुसार हस्ब की ग्रणना दीर्घ रूप में तथा दीर्घ की ग्रणना हस्य हप में करनी पड़ी है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सीरा की ग्रजस्म भावनाओं का स्रोत छंदों द्वारा उद्भूत संगीत के लय में बँधकर प्रवाहित होता है । अनुभूतियों का प्रवाह छंदों की परित्रि से टकराकर नहीं रह जाता, अनेक बार सीमा की मर्यादा का उल्लंघन कर पूर्ण वेग से विकास की ग्रोर ग्रग्रसर होता है, परन्तु इस श्रावेग में असंयत उच्छू खलता नहीं, संयत प्रवाह तथा रागाःमक लय है, जिसका श्रेय उनकी रागात्मक ग्रनुभूतियों के साथ-साथ उनके कला-परिचय तथा संगीत ग्रेम की भी है।

सोरा की भाषा— प्रत्येक किव की भाषा स्थान तथा काल से प्रभावित होती है। मीरा की रचनाग्रों के साथ भी यही सिद्धान्त शत-प्रतिशत लागू होता है। उनके जीवन के तीन मुख्य कींड़ास्थल रहे। शैशव तथा गाईस्थ्य जीवन राजस्थान में व्यतीत कर वे वृन्दावन गई, तदुपरान्त द्वारिकापुरी में जाकर जीवन के शेष दिन जिताये। इन तीनों ही प्रदेशों की भाषा का प्रभाव उनकी रचनाग्रों में मिलता है। राजस्थानी, ब्रजभाषा तथा गुजराती भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। यथेष्ट संख्या में उनके पद शुद्ध गुजराती में प्राप्त होते हैं।

पद चाहे गुजराती के हों या ब्रजभाषा अथवा राजस्थानी के, सरलता तथा आडम्बरहीनता सबके गुगा है। उनकी भाषा में अलंकारों का विधान नहीं, भाषा को सुन्दर बनाने का कलापूर्ण प्रयास उसमें नहीं दृष्टिगत होता, परन्तु भाषों की अभिव्यक्ति में पूर्ण सफलता तथा परिष्कार दृष्टिगोचर होता है। उनकी अनलंकृत भाषा का सींवर्ष अनूठा है। उनकी सबंगाहक प्रवृत्ति ने जो कुछ भी जहाँ प्राप्त किया उसे ग्रहण किया, परन्तु उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन सर्देव जनता की ही भाषा रही, साहित्यक विद्वक्तनों की नहीं।

राजस्थान में पाल! दो रूपों में विकसित हो रही थी—पिक्सनी राजस्थानी तथा पूर्वी राजस्थानी । पिक्सि राजस्थानी का प्रयोग साहित्यिक रूप में करने वाले

चारए। तथा जैन कवि थे। इनकी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव प्रायः नगण्य था। इसलिए एक ग्रोर इसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का ग्रभाव तो है ही दूसरी ग्रोर उसमे प्राकृत तथा ग्रपभं दा की ग्रनेक विशेषताएँ संरक्षित रहीं, श्रोर दुर्भाग्यवज्ञ विकास के श्रनुकूल परिस्थितियाँ न पाकर श्रिषकतर श्रपने प्रान्तीय रूप में ही सीमित रह गईं।

पूर्वी राजस्थानी पर संस्कृत का प्रभाव बहुत ग्रधिक है। इसी का विकित्तत रूप ग्रागे चलकर ब्रजभाषा के रूप में प्रचलित हुग्रा। उस काल की पिगल भाषा तथा शुद्ध भाषा में व्याकरण तथा उच्चारण सम्बन्धी कुछ मौलिक श्रन्तर है। मीरा के राजस्थानी में लिखे हुए पदों में इसी भाषा का प्रभाव प्रधान है। डिंगल के शब्दों का प्रयोग भी यत्र-तत्र मिलता है, पर पूर्वी राजस्थानी ही उनकी भाषा का मुख्य रूप है। श्री मुरेन्द्रनाथ सेन ने ग्रपने लेख 'सेवाड़ कोकिल मीरावाई' में एक समस्या की ग्रपेक्षा की है। यह एक समस्या ग्रपने हल की ग्रपेक्षा करती है कि उस समय की परम-प्रिय डिंगल को छोड़कर मीरा ने हिन्दी में ही अजन क्यों गाये ? राजस्थानी भाषा की उपर्युक्त विवेचना इस समस्या का पूर्ण समाधान कर देती है।

मीरा की राजस्थानी में पिगल का रूप ही प्रधान है, परन्तु पिगल के शब्दों का समावेश यत्र-तत्र हो गया है। जैसे—

सखी मेरी नींद नसानी हो।

पिय को पंथ निहारत, सिगरी रैन विहानी हो ।। श्रंगि श्रंगि व्याकुल भई मुख पिय पिय बानी हो । श्रन्तर वेदन विरह की वह पीर न जानी हो ।। ज्यूं चातक घन को रटे, मछरी जिमि पानी हो । मीरा व्याकुल बिरहिनी, सुध बुध बिसरानी हो ।।

यों तो मीरा के गुजराती पदों का स्वतन्त्र श्रस्तित्व है। इन्हीं के श्राधार पर उन्हें गुजराती भाषा के श्रग्रगण्य कवियों में स्थान प्राप्त है। उनके वे पद तो स्वतन्त्र श्रालोचना की श्रपेक्षा रखते है, परन्तु हिन्दी में लिखे पदों में भी गुजराती की स्पष्ट छाप है। उदाहरणार्थ—

> प्रेम नी प्रेम नी मोहे लागी कटारी प्रेम नी । जल जमुना माँ भरवा गर्मातां, हती गागर माथे हेम नी ।

इसके श्रितिरक्त पंजाबी, खड़ीबोली, तथा पूर्वी भाषा का प्रभाव भी उनके पदों में दिखाई पड़ता है। यद्यपि मीरा की भाषा पर ये प्रभाव बहुत गौगा हैं, परन्तु उनके प्रयोग में भी सौंदर्य तथा सरलता का हनन नहीं होने पाया है। उदाहरण के लिए—

हो कानाँ किन गूँथी जुल्कां कारियां पूर्वी का प्रयोग भी यत्र-तत्र मिलता हँ—-

> जसुमति के दुवलाँ, त्वालिम तब जाय। बरजहु ग्रापन दुलरुवा हमसे प्ररुप्ताय।।

मीरा की भाषा की इस अनेकरूपता का एक कारण उनके पदों की लोक-त्रियता तथा गेयात्मकता है। माधुर्य तथा प्रसाद गुण प्रधान होने के कारण उनके पद सर्वसाधारण में प्रचलित होते गये। समस्त उत्तरापथ तथा दक्षिण भूमि, साधना और विश्वास-प्रधान उस धार्मिक युग में मीरा की मधुर वाणी से गुँज उठा।

वंग देश से पंचनद प्रदेश, तथा उत्तरापथ से महाराष्ट्र, गुजरात ग्रौर दक्षिमात्य तक उनके गान जनता की वाणी में मुखरित हो उठे। तत्यक्वात् परम्पराग्त विकास, प्रचार के विस्तृत क्षेत्र ग्रौर सार्वजनिक लोकप्रियता के कारण उनके गीतों के बाह्य परिधान में ग्रनेकरूपता ग्रा गई। मीरा के नाम से ग्रनेक पद लिखकर उनके पदों के नाम से प्रचलित किये गये, पर मीरा की ग्रमर माधुर्य भावना की तुलना में वे इतने पीछे पड़ जाते है कि प्रक्षिप्त पदों तथा मौलिक पदों के मध्य एक निश्चित रूपरेखा खींची जा सकती है। मीरा के गीत जनवाणी की महत् शक्ति में स्थान प्राप्त कर सर्वयुगीन तथा सर्वकालीन बन गये हैं।

इस प्रकार मीरा का नैसींगक व्यक्तित्व हिन्दी काव्य जगत् में शाक्ति वन गया है। उनकी चरम अनुभूतियों की सरस अभिव्यक्तियों ने उन्हें अमरता का वरवान दिया है। मीरा किव नहीं थीं, यह कथन काव्य रस से अनिभन्न उन कृत्रिम व्यक्तियों की मूढ़ता का परिचायक है जो सचैष्ट छंद रचना तथा अलंकार विधान को ही कला मानते हैं। मीरा की कला उनकी सरस अनुभूतियों तथा आडम्बरहीन सरलता में निहित है। उनका काव्य उनके हृदय की अनुभूतियों हैं, अन्तर्वेदना का चीत्कार मीरा को गम्भीर विरहानुभूतियों में व्यक्ति हैं। जायसी, सुरदास तथा विद्यापित की शास्त्रगत परम्पराबद्ध विरहोक्तियाँ विद्यक्ता तथा चमत्कार की दृष्टि से चाहे मीरा की किवता विरह-व्यंजना से आगे हो, परन्तु उनका बहिर्मुखी दृष्टिकीएंग मीरा के आभ्यंतरिक विरह की अनुभूतियों की उत्कृष्टता को स्पर्श भी नहीं कर सकता। मीरा चिर-आकुल विरहिंगी थीं, उनके गीतों में व्यक्त विरह-भावना अनुपम अनुलनीय है। अन्तर्वेदना का इससे सजीव चित्र अन्य किस किव की रचना में मिलेगा—

राम मिलन के काज सखी मेरे आरति उर में जागी री।
तलफत तलफत कल न परत है, विरह्नवासा उर लागी री।
विरह भूवंग मेरो उस्यो है कलेजो, लहरि हलाहल जागी री।।
मीरा में काव्य-रचना की नैसर्गिक प्रतिभा थी। पाण्डित्य, साहित्य तथा कला

सम्बन्धा परिपक्ष्य ज्ञान के प्रभाव के कारण उन्हें भिवत शाखाओं के महान कवियों के समकक्ष नहीं रखा जा सकता । परन्तु वर्ध दीवानी मीरा भी प्रेमानुभूतियों की स्वच्छंदता, सींदर्ध तथा माधुर्ध की समता ग्रान्य कहीं ग्रसम्भव हे । उनके नैसर्गिक व्यक्तित्व की श्रनुपमेयता की भाँति ही उनका काव्य भी श्रनुपम है, जिनमें उनकी विद्वल भावनाएँ व्यक्त हं जिनकी स्वच्छंदता में उन्मुक्त परन्तु उनकी गर्यादापूर्ण मधुर भावनाएँ मुखरित हो उठती है—

लोक लाज कुल कारिए जगत की, दई वहाय जस पार्गी। अपने घर का परदा कर ले, में अवला बौरासी।।

गंगावाई—(चिट्ठल गिरधरन) गंगाबाई के स्वर कृष्ण काव्यधारा में मिले हुए उस निर्भारणों के एकान्त प्रवाह के सदृश हैं, जिसके सोंदर्थ तथा संगीत का महत्त्व, प्रमुख धारा में लग्ध होने वाले बृहलर प्रवाहों की गरिमा के समक्ष उपेक्षित रह जाता है। गंगावाई श्री विट्ठलदास जी की शिष्या श्री। विट्ठलवाथ जी के श्रन्य शिष्य जहाँ श्रष्टछाप में कृष्ण के सखाओं के प्रतीक बनकर वैष्णाव जगत् के माध्यम से हिन्दी में श्रमर हो गये, वहीं गंगायाई के सरस पत्रों की प्रतिध्वित एक सीमा में ही गूँजकर विलीत हो गई। कृष्ण भिवत परम्परा की इस कविषयी के नाम का उल्लेख श्रभी नागरी प्रचारिणी सभा की प्रकाशित खोज रिपोर्टों में भी नहीं श्राया है। स्वर्गीय डा० बड्थवाल द्वारा सम्पादित हस्तिलखित ग्रथों की खोज रिपोर्टों की उन प्रतियों में जिनका श्रभी मुद्रण नहीं हुश्या है, उनके नाम का उल्लेख भिलता है। मिथबंचुश्रों ने इनके नाम का उल्लेखमात्र श्रपने वृह त् इतिहास 'मिथबन्ध विनोद' में कर दिया है।

गंगाबाई के रचनाकाल के विषय में यद्यपि कोई निश्चित उल्लेख नहीं मिलता, पर विठ्ठलनाथ जी की शिष्या होते के कारण उनका समय संवत् १६०७ (विक्रमी) सन् १५४० के लगभग होना निश्चित है, क्योंकि विट्ठलनाथ जी का समय इसी के आसपास माना जाता है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। था तथा ये महावन नामक स्थान में रहती थीं। गंगावाई की जीवनी के विषय में और कुछ उल्लेख नहीं प्राप्त होता। विट्ठलवास के शिष्यों द्वारा रचित पशें के संग्रहों में उनके पर विट्ठल गिरधरन के नाम से संग्रहोत हैं।

गंगाबाई द्वारा रचित एक स्वतन्त्र ग्रंथ गंगाबाई के पब नाम से प्राप्त हुन्ना है। इस ग्रंथ में प्राप्त उल्लेखों से प्रमासित होता है कि उन्होंने कृष्ण के बाल रूप की उपासना की है तथा बाललीला के ही गीत गाये है। इन पवों को विषय की विभिन्नता के अनुसार चार भागों में विभाजित किया जा सकता है-

१. कृष्ण-जन्म के पव।

- २. कृद्मा के पालने, छठी, राधा शब्दमी की बधाई तथा दान ग्राहि के पद ।
- ३. रास, रूप चतुर्दशी, दीपमालिका, श्रम्तकूट, गुप्ताई जी की वधाई श्रीर धमार सम्बन्धी गीत ।
- ४. श्राचार्य जी की बधाई, मत्हार, नित्य पूजा ग्रथवा ठाकुर सेवा के समयो-चित गीत।

हस्तिलिखित ग्रंथ के श्रवाप्त होने के कारण यद्यपि पदावली पर पूर्ण विशेषना ग्रसम्भव है, परन्तु विषयों के उत्लेख द्वारा उनकी भाव-पद्धित तथा उपासना इत्यादि का श्रनुमान किया जा सकता है। कृष्ण काव्यधारा की लेखिकाओं में गंगावाई ने ही वात्सत्य भाव की प्रधान रूप में ग्रहिए। किया है। श्रधिकांश स्त्रियों ने कृष्ण के प्रति श्रंगारिक माध्यं भावनाश्रों का ही उन्तयन किया है। मातृ हृदय के उत्लास की श्रभिव्यक्ति कृष्ण के बालरूप में करने वाली केवल गंगावाई ही है।

वात्सल्य की ग्रभिव्यक्ति में हृदय की श्रनुभूतियों का उतना सूक्ष्म विक्लेषरा वे नहीं कर सकी हैं, जितना वात्सल्यजन्य रागपूर्ण वातावरण की सजीव तथा चित्रमयी ग्रभिव्यक्ति। कृष्ण-जन्म पर यशोदा का उल्लास इन सीधी-सादी पंक्तियों में सजीव हो उठता है—

रानी जू सुख पायो सुत जाय।

बड़े गोप वधून की रानी हाँसी हाँसी लागत पाय।।
बैठी महरि गोद लिये ढोटा ग्राछी सेज बिछाय।
बोलि लिये जजराज सबनि मिलियह सुख देखी श्राय।।
जोई जोई बदन बदी तुम हमसों ते सब देह चुकाह।
ताते लेहु चौगुनी हम पै कहत जाइ मुसकाइ।।
हम तो मुदित भये सुख पायो चिरजीवो दोउ भाइ।
श्री बिन्टल गिरधरन कहत ये बाबा तुम माइ।।

मातृत्वजन्य उल्लास के प्रति ये एक स्त्री के उत्गार हैं। प्रसंग की सूक्ष्मतान्नों पर वात्सल्य क्षेत्र के ग्रधिपति सूर की ही वृद्धिः पड़ सकी है। पुत्र का वरदान
पाकर रानी यशोदा ग्रपने सुत की संगल-कामना की ग्राशीष पाने को उत्सुक, नवप्रसूत वधू के श्रनुरूप सबके चरण स्पर्श कर रही हैं। परस्पराश्रों तथा रीतियों के
निर्वाह के प्रति स्त्रियां ही जागरूक रह सकती हैं, पुरुष नहीं। गंगाबाई भी ग्रपने
नारीत्व की इसी रूढ़िवादिता के कारण उस पूछ्नता को काद्य में पिरो सकी हैं।
प्रसंग ग्रागे चलकर शौर भी सजीव तथा गरा हो जाता है, ग्रव शिशु कृष्ण के जन्म
के पूर्व लगी शर्तों को पूरी करने की मांग की जाती है, श्रीर नन्द-यशोदा शर्त से
खौगुना देने का बचन देते हुए उल्लास से मुस्करा देते हैं।

इस स्वतःत्र ग्रंथ के आतिरिक्त पृष्टिमानी भक्ती के ग्रनक पद-संग्रही में विट्ठल गिरधरन के पद सम्मिलित है। जिन संग्रहीं में उनके पद भिलते हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं—

- १. बधाई गीत सागर—इस संग्रह में अनेक अवसरों पर लिखं गयं बधाई के गीत हं। इनमें कुछ पद गंगाबाई के भी है।
- २. ब्याइ सागर--इस संग्रह के पदों का विषय महामहोत्सव ग्रथीत् गोकुल-नाथ की जयन्ती दिवस की बयाइयां हैं। जिन प्रसंगों पर उनके पद प्राप्त होते हैं वे प्रसंग निम्नलिखित है--
  - १. वल्लभाचार्य जयन्ती के उपलक्ष में लिखी गई बधाइयां।
  - २. गुसाईं जी का कीर्तन ।
  - ३. आचार्य महाप्रभू की पुनः बधाई ।
- ३. गीत सागर—इस संकलन में गंगाबाई द्वारा रिवत बाल लीलाग्रों के गीत, राधा जी के गीत, वानलीला के पद, वामन ग्रवतार, नाँक उत्सव, ग्राचार्य वल्लभाचार्य के जन्मदिन की बधाई, गुसाई विट्ठल नाथ जी के जन्मदिन की बधाई, तथा रामनवमी की बधाई इत्यादि विषयों पर लिखे हुए पद हैं।
- ४. उत्सव के पद—इस संग्रह में जन्माध्यमी के उत्सव पर गाये जाने वाले गीतों का संग्रह है, गंगाबाई द्वारा रिचत कृष्ण जन्मोत्सव तथा वर्षगाँठ उत्सव के पव हैं। जन्माध्यमी कृष्ण की पुण्य वर्षगाँठ दिवस है। इस प्रसंग के पदों में गंगाबाई ने हिन्दू परम्परा के भ्रनुसार वर्षगाँठ के सुन्दर भ्रायोजन का वर्णन किया है—

## जसुमित सब दिन देत बधाई।

मेरे लाल की मोहि विधाता वरसगाँठ दिखाई ।। बैठी चौक गोद ले ढोटा ग्राछी लगिन धराई । बहुत दान पावन सव विप्रन लालन देखि सिहाई ।। रुचि करि देहु ग्रसीस ललन को ग्रंप ग्रंपने मन चाई । श्री विट्ठल गिरधरन गहि किनया खेलत रहिह सदाई ।।

पुत्र की वर्षगाँठ के अवसर पर यशोदा के उन्लिसित हृदय की कल्पना कर गंगाबाई उन्हों के उल्लास को अपने हृदय की भावनाएँ मान सबैव ही बाल-कृष्ण को गोद में लेकर उनके प्रति वात्सलय रस उँडेल देने को आकांक्षित है। नैसर्गिक आलम्बन के प्रति लौकिक पुण्य भावना के इस साधारण रूप-चित्रण के अतिरिक्त ऐसे अति प्राकृत प्रभाव वाले चित्र भी हैं, जहाँ इस उल्लास तथा आनन्द का प्रभाव भी नैसर्गिक है, जहाँ अपाध्य के प्रति वात्सल्य के उल्लास में तन्मयता, विमुख्ता

तया प्रेम की पराकाच्छा की अभिव्यंजना है-

सब कोई नाचत करत द्याये।
नर नारी ग्रापुस में ते ले हरद दही लपटाये॥
गावत गीत भाँति भाँतिन के ग्रप ग्रपने मन माये।
काहू नहीं सँभार रही तन प्रेम पुलकि सुख पाये॥
नन्द की रानी ने यह ढोटा भले नक्षत्रहि जाये।
श्री विट्ठल गिरधरन खिलौना हमरे भागन पाये॥

कृष्ण के वालरूप के प्रति इन उिनत्यों की सरलता तथा स्वाभाविकता ही उनकी सुन्दरता है। श्रनलंकृत परिधान में उनके साधारण भाव यद्यपि बहुत साधारण रूप में व्यक्त हुए हैं, पर उस साधारणता में एक श्राक्ष्यण है। पदों में लय निर्माण के लिए श्रप्रचलित रूपों में शब्द का प्रयोग भी हुश्रा है। उर्जलिखित दोनों ही उद्धरणों में श्रपने-श्रपने के स्थान पर श्रप श्रपने का प्रयोग किया है। वात्सल्य-सिक्त इन पदों के श्रतिरिक्त माधुर्य भावना से श्रोत-प्रोत कृष्ण की किशोर लीलाश्रों तथा रूप का वर्णन उन्होंने किया है। किशोर कृष्ण की नटवर प्रवृत्ति, चंचल स्वभाव तथा सुन्दर श्राकृति के प्रति उनकी भावनाएँ एक किशोरी प्रेयसी की हैं, जो कृष्ण की रिसकता तथा लीला के रंग से सिकत होकर विमुखा-सी श्रपने श्रापकी उनमें खो देती हैं—

उसकी यह प्रेम भरी खीभ कितनी स्वामाधिक है-

लाल ! तुम पकरी कैसी बान ?

जब ही हम ग्रावत दिथ बेचन तब ही रोकत ग्रान ।। मन ग्रानन्व कहत मुँह की सी, नंद नंदन सो वात । घूँचट की ग्रोफल ह्वं देखन, मन मोहन करि घात ।। हँसि लाल गह्यो तब ग्रंचरा, बदन दही जु चलाई । श्री विट्ठल गिरधरन लाल नेखाइ के दियो लुटाई ।।

इनकी माधुयं भावना में मीरा का प्रौढ़ मार्दव नहीं, चांचत्य है परन्तु उच्छृं खलता नहीं है। गोरस दान इत्यादि सरस प्रसंगों की ग्रोर उनका ग्रधिक ग्राकर्षण है। कृष्ण की चंचल कीड़ाएँ उनके सुख की प्रेरणा बनकर उनके जीवन को विभोर कर देती हैं—

> जो मुख नैनन ग्राज लहा। । सो मुख मो पै मोरी सजनी नाहिन जात नहाो । हों सिखयन संग श्री वृन्दावन बेचन जात दण्यो ॥ नन्द कुमार सन्नोने होटा श्रांचर थाइ गहाो । बड़े नैन विशाल सखी री मोतन नैकु चहाो ॥

इन दो-चार उद्धरिंगों द्वारा गंगाबाई के काव्य के विषय में कोई निश्चित धारिंगा बनाना कठिन है। इन थोड़े से पदों द्वारा उनके काव्य का परिचयात्मक ग्राभास मात्र सम्भवं हो सकता है, पूर्ण रूपांकन नहीं।

उनके काव्य के विषयों तथा निरय लीला इत्यादि के वर्गनों से यह पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है कि विटठलनाथ जी की जिष्या होने के कारण उन पर पुष्टि मार्ग के सिद्धान्तों का पूर्ण प्रभाव है। स्त्री होने के कारण उन्होंने वात्सत्य तथा माधुयं भाव को ही प्रधिक ग्रपनाया ै। दूसरे भावों का प्रारोपण उन्होंने कृष्ण पर किया है प्रथवा नहीं, यह कहना कठिन है; क्योंकि खोज रिपोर्टों में उत्तिखित थोड़े से पदों के ग्राधार पर ही उनके सम्पूर्ण पदों के विषय में पूर्ण निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता। वल्लभ सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों के ग्रनुसार भगवान् प्रत्येक भाव से भजनीय हैं। मानव-हृदय की प्रधान ग्रनुभूतियों में से वात्सत्य तथा माधुर्य भावनाग्रों को ही उन्होंने प्रचुर रूप में ग्रपनाया है। गंगावाई के पदों में भी कृष्ण के बालरूप के प्रति वात्सत्य तथा किजोर रूप के प्रति मधुर भावनाएँ व्यक्त है। उनके भावपक्ष पद्यपि प्रांजल तथा ग्रधिक मार्मिक नहीं है, परन्तु उनमें गद्यात्मक नीरसता भी नहीं है। भावनाग्रों में सरसता तथा सजीवता है, परन्तु उनमें गद्यात्मक नीरसता भी नहीं है। भावनाग्रों में सरसता तथा सजीवता है, परन्तु सरल तथा स्वाभाविक।

समाज-िशय होने के कारण सनुष्य को अपनी भावनाओं के समाजी-कररा द्वारा विचित्र सुख का धनुभव होता है। वैयक्तिक भावनाएँ, चाहे उनमें ग्रवसाद की कालिमा हों प्रथवा उल्लास की ग्रकिएमा, सामाजिक तादात्म्य के पूट से निखर उठती है। गंगाबाई के काव्य में जहाँ एक ग्रोर मानव-मन की इस प्रवृत्ति का श्राभास मिलता है, वहीं दूसरी श्रोर समस्त वातावरण के उल्लास की व्यंजना भी मिलती ह । कृष्ण के जन्म के पूर्व तथा उसके पश्चात का वाता-वररा ग्रमिधात्मक वर्णन के बिना भी पूर्ण चित्र बनकर पाठक के सामने ग्रा जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि चात्सल्य भाव की अन्तः अनुभृतियों को वे स्पर्श भी नहीं कर सकी हैं श्रीर ग्रष्टछाप के कवियों की वात्सत्य व्यंजना के समक्ष उनके पद कछ नीचे पड़ते हैं, परन्तु उनके द्वारा रचित पदों के अनुपात में प्राप्त पद इतने कम हैं कि इस विषय में कोई निष्कर्ष देना अनुचित-सा जान पड़ता है। श्रीकृष्ण की नित्य लीला-वर्णन तथा संकीर्तन में हिन्दू संस्कार विधियों के प्रनुसार कृष्ण के जन्म तथा वर्षगांठ के नीरस प्रभिधात्मक वर्णन वात्सल्य क्षेत्र के एकाधिकारी सुरदास तक ने दिये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि सुरदास के वात्सल्य सम्बन्धी पद मानव की इस द्यादवत भाव की श्रमर श्रभिवयक्ति है, परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि उनके तदिविषयक अनेक पदों में वेचल भोज्य पदार्थी और व्यंजनों का परिगर्गन मात्र है। गंगाबाई के पद सुर के उन पदों से निःसन्देह श्रव्छे हैं।

विद्वल गिरधरन की काव्यगत विशेषताथों में एक बात विशेष रूप से ध्यान बेने योग्य है कि वात्सल्य तथा श्रुं गार दोनों ही क्षेत्रों में उनकी आवनाओं में एकाल वैयिक्तिक प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा रागजन्य सामृहिक उहापाह का स्थान ग्रिक्त है। इसका कारण यह हो सकता है कि उनकी काव्य-रचना की मूल प्रेरणा आत्मानुभृति नहीं थी और उनकी परिसीमित अन्तः वृद्धि सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक पर्यवेक्षरण के आधार पर कृष्ण की मूर्ति के प्रति इन भावों की प्रकृत अभिव्यवित में असमर्थ थी। उनकी काव्य-प्रेरणा अपाध्यव कृष्ण के प्रति आन्तरिक प्रेमजन्य चरमानुभृति से नहीं, अद्य-छाप कियों के सम्पर्क द्वारा उत्पन्न आस्या और निष्ठा है, जिसमें रागजन्य अनुभृतियों की अपेक्षा विद्वासजन्य आस्था अधिक है। पुष्टि मार्ग के दार्शनिक सिद्धान्तों के गाम्भीर्य से उनका परिचय था या नहीं यह कह सकता कठिन है, परन्तु उनके उपलब्ध पदों से इस प्रकार का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

गंगाबाई की साहित्यिक देन पर न्यायपूर्ण दृष्टिपात तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उनकी समस्त रचनाएँ प्रकाश में न ग्रा जायं। वल्लभ सम्प्रदाय के ग्रनेक पद-संग्रहों में यत्र-तत्र बिखरे हुए उनके स्फुट पदों तथा उनके स्वतन्त्र ग्रन्थ के पदों से पूर्ण परिचय प्राप्ति के बिना उनके द्वारा रिवत कान्य के गुगा तथा बोधों ग्रादि की ग्राधिक विवेचना करना प्रायः ग्रसम्भव है। हों, इतना निभांत रूप से कहा जा सकता है कि उनके पद प्रकाश में ग्राने पर मात्रा तथा गुगा दोनों ही दृष्टियों से कृष्ण कान्य-परम्परा की नारो की स्वतन्त्र देन के ग्रस्तित्व की साक्षी देन में समर्थ हो सकेंगे।

महारानी सोनकुँ वार—महारानी सोनबंबरि जयपुर के राजवंश की रानी थीं। उनके पित तथा वे स्वयं वैष्णव सम्प्रवाय की प्रमुख धारा राधावल्लभी सम्प्रवाय को मानते थे। इनका उपनाम सुवर्ण बिल था। इनकी एक रचना सुवर्ण बेलि की कविता के नाम से प्राप्त है जिसमें कव्ण-पूजा के विशेष प्रवसरों पर गाये जान वाले गीत संगृहीत हैं। इस पुस्तिका की हस्तिलिखित प्रति का उल्लेख नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में है, इसके ग्रतिरिक्त ग्रीर कहीं इनका उल्लेख नहीं प्राप्त होता। इस प्रति का हस्तलेखन सन् १७७७ ई० में हुन्ना था। इसमें २०१ पर संगृहीत हैं।

वृषमानकुँवरि महारानी — दे दोरछा राज्य की पहारानी थीं। इनके द्वारा रिचत तीन प्रन्थों का उपलेख प्राप्त होगा है। ये प्रन्थ है — भिन्न विश्वावली श्रीरंगचित्रका तथा दानलीला। इनका रचनाकाल १८८४ से लेकर १९०४ तक माना जाता है। इतका तथा इनकी रचनाग्रों का उत्लेख नागरी प्रचारिगी सभा की खोज रिपोर्ट की एक प्रति के परिकाट्ट में मिलता है।

रसिक बिहारी बनीठनी जी-इन्हण्त-काव्य-परम्परा के कवियों में न गरी-

वास यद्यपि प्रचारात्मक ग्रभाव के कारण श्रव्टखाप के कवियों की भांति लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध नहीं हो सके, परन्तु उनकी रचनाग्रों का इस परम्परा में विशिष्ट स्थान है। नागरीवास ने जीवन को रसात्मक दृष्टिकोग से देखा था, रिसक विहारी बनीठनी जी से भी उन्होंने रूढ़ियों तथा सामाजिक घ्रंखलाग्रों के बन्धनों को तोड़कर सम्बन्ध स्थापित किया था। उनके प्रग्य के पूर्व इतिहास के उल्लेख के ग्रभाव में, रिसक विहारी जी के पितृकुल तथा पूर्व जीवन ग्रादि पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला जा सकता; केवल इतना कहा जा सकता है कि भ्रमर की उन्मुक्त चेष्टाएँ कलिका के जीवन में मुस्कान तथा सौरभ बन गई। नागरीदास की प्रतिभा के स्पर्श से रिसक विहारी को ग्रपनी भावनाग्रों की ग्रभिन्यक्ति की क्षमता प्राप्त हुई।

नागरीबास जी के जीवन में विपक्तियों की ग्रनेक संस्काएँ श्राई, श्रौर फलस्वरूप ग्रनेक प्रतिक्रियाएँ भी उत्पन्न कर गईं। राजनीतिक विषमताग्रों तथा गाईस्थिक अंभटों ने उनकी जीवनधारा में विराग की एक लहर उत्पन्न करदी, उसी लहर के प्रवाह में वे राजकाज, वैभव, ऐश्वर्ध सब कुछ त्यागकर विरागी बन गये।

वंराग्य-धारण के उपरान्त, ग्रपने सम्बन्ध की ग्रवंध सीमा के व्यवधान के रहते हुए भी, बनीठनी जी उनका साथ न छोड़ सकीं, तथा ग्रपने उस सम्बन्ध के कोमल सूत्र को, जिसे पाणिग्रहण तथा भाँवरों के द्वारा स्थायी रखने की ग्रावह्यकता नहीं पड़ी थीं, वृढ़ बनाये रखा। नागरीदास जी ने ग्रपने इस जीवन में ग्रनेक भ्रमण किये, बनीठनी जी सदैव उनके साथ रहीं। नागरीदास जी प्रेम से उन्हें 'बनी' कहकर सम्बोधित करते थे। वृन्दावन में रसिक बिहारी बनीठनी जी के नाम की एक छतरी है जिससे यह पूर्णतया प्रमाणित हो जाता है कि वे नागरीदास जी के साथ वृन्दावन में रही थीं। छतरी पर ग्रकित शिलालेख इस प्रकार है—

श्री बिहारी जी

श्री विहारिन विहारि जी लिलतादिक हरिदास । नरहरि रिसकन की कृषा कियो वृःदावन वास ॥ रिसक बिहारी साँबरी, क्रजनागर सुरकाज । इन पद पंकज मधुकरी, '' विष्णु समाज ॥

वृन्दावन में हो उनकी मृत्यु संतान-होनावस्था में हो हो गई । उनकी मृत्यु वि० सं० १८२२ आषाढ़ सुदी मानी जाती है ।

नागरीवास जी के रचना-संग्रह 'नागर समुच्चय' में ग्रान कवि कृत नाम से उनके पव मिलते हैं। पहले यह सन्देह किया जाता था कि स्वयं नागरीवास जी ही रिसक बिहारी के नाम से कविता लिखते थे, परन्तु श्रनेक पदों में 'वनी' शब्द के प्रयोग से इस संशय का निवारण हो जाता है। उवाहरणार्थ—

धनी विहारिन रस सनी निकट बिहारी लाल। पान कियो इन दृगनि ते ग्रनुपम रूप रसाल॥

X X

तहँ पव गाये श्रोसर संजोग, बिच रिसक बिहारी ही के भोग।
नागर समुच्चय के श्रीतिरक्त उत्सव माला नामक गंथ में भी रिसक बिहारी छाप के
तीन पव तथा चार दोहे प्राप्त होते है। रिसक बिहारी राधाकृष्ण के युगल रूप की
उपासिका थीं। कृष्ण के प्रति उनके भावों में माधुर्य की ही प्रधानता है, परन्तु राधा के
बालरूप तथा जन्म के श्रवसर पर जो पद मिलते है उनमें वात्सल्य प्रधान है।
रसानुभूतियाँ तो इस रस की प्रायः नगण्य ही है, परन्तु जन्मोत्सव के उल्लाह तथा
श्रानन्दपूर्ण वातावरण के चित्र सजीव हैं, राधाकृष्ण की श्रानन्द प्रसारिणी सिद्ध द्राक्ति
है। उसका जन्म इसी कारण लीला के इतिहास में पृथक् श्रस्तित्व रखता है—

## ग्राज बरसाने मंगल गाई।

कुँचर लली को जन्म भयो है घर-घर बजत बधाई ॥ भोतिन चौक पुराचो गानो देहु श्रमीस सुहाई। रसिक बिहारी की यह जीवनि प्रगट भई सुखदाई।।

कृष्ण के प्रति उनकी भावनाओं में माधुर्य का वही रूप प्रधान है, जिसके प्रतु-सार पुरुष नारी की रितमूलक भावनाओं का ही पूरक होता है। उनके प्रनुराग में गाम्भीर्य, मामिकता तथा शुद्ध भावना का ग्रभाव है। उनके प्रेम पर चढ़ा हुग्रा वासना का गहरा रंग, ग्रनुभूतियों को ग्रपनी प्रगादता के ग्रावरण में छिपा लेता है। बनीठनी जी के जीवन में मानसिक तथा शारीरिक कुंठा का ग्रभाव था। मध्यकालीन युग की पराधीनता में ग्रपनी कामनाग्रों की स्वतन्त्र ग्राभिय्यक्ति के फलस्वरूप, उन्होंने नागरीदास जी के साथ, समस्त सामाजिक तथा वैधानिक नियमों का उपहास करते हुए, ग्रपने ह्वय का संसार बसाया था। नागरीदास जी के रिसक व्यक्तित्व से जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया उसी की एक छाया उनके मधुर गीतों में मिलती है।

प्रेम की श्रातुरता समाज के उपहास की श्रपेक्षा नहीं करती, उनके जीवन के प्रत्यक्ष श्रनुभव का एक साकार उवाहरण श्रपाण्यिव कृष्ण पर श्रारोपित भावनाओं से मिल सकता है—

में भ्रपने मन भावन लीन्हों, इन.लोगन को कहा नींह कीन्हों।
मन दे मोल लियो री सजनी, रत्न श्रमोलक नवल रंग भीनो।।
कहा भयो सबके मुँह मोरे में पायो पीव प्रवीनी।
रिसक बिहारी प्यारो प्रीतम, सिर विधना लिख बीनी।।
उनके कारण में स्थन परकीया सायनाओं में यौवन की ध्रसंगत परिभाषा है,

परन्तु उसमें परकीयत्व की तीव अनुभूतियों और मादक मूर्छनात्रों का एकान्त अभाव नहीं। प्रेम की वह स्थिति जहाँ समस्त संसार से लोहा लेकर उसकी स्थापना की जाती है; जब समस्त तर्क, विवेक तथा वौद्धिकता, भावनात्रों की तीवता तथा प्रबलता के समक्ष हार मान जाती है; उस स्थिति के प्रति वैयिनतक सन्तोष की यह प्रभिव्यक्ति प्रसफल नहीं कहीं जा सकती।

उनके माध्यं में भावनाश्रों की विशुद्धि कम, रितभाव की चेष्टाएँ ग्रधिक है। इनका मांसल नारीत्व सदैव सजग है, कृष्ण के प्रति श्राकषंगा के साथ-साथ मधुर उपालम्भ देती हुई गोपिका के स्वरों में एक किशोर की उच्छू खल चेष्टाएँ तथा किशोरी- मुलभ आकर्षण, मान तथा मर्यादाजन्य विकर्षण का सम्मिलित रूप साकार हो जाता है—

कै तुम जाहु चले जिन घरो मोरी सारी। पुन क्याम सुन क्याम सौं है तिहारी॥ यही बेर छिनाय लेऊँ कर तें पिचकारी। अब कछु मो पै सुन्यो चहत ही गारी।

इसी प्रकार ग्रानेक युवितयों के साथ भूलती हुई राधा के यौवन ग्रीर साँदर्य को छिप-छिपकर पान करने वाले कुष्णा के किशोर रूप में भी एक ग्राकर्षणा है। नवल रंगीली सिलयों के साथ राधा भूल रही है, वायु के भकोरों से उड़ता हुआ ग्रंचल उनकी लक्जा की रक्षा में ग्रसमर्थ है, युवक कृष्ण नेत्रों की कोर से इस साँदर्थ का पान कर रहे हैं, जब ग्रनाथास ही गोपियों की वृष्टि उन पर पड़ जाती है ग्रीर वे छिपने की चेष्टा करते हुए कुंज में चले जाते हैं—

नवल रंगीली सबै भुलावत गावत सिवयाँ सारी री। फ्रहरात श्रंचल चल चंचल लाज न जात सँभारी ही।। कृंजन श्रोट दुरे लिख देखत, श्रीतम रिक बिहारी जी।।

कृष्णा के इस चित्रण में स्वाभाविकता तथा सरलता है, परन्तु समस्त वाता-वरण में प्रपरिष्कृत वासनाओं के कारण स्थूल लौकिकता है।

प्रेम की पराकाव्या के चित्रों में भी अनुभूतिमूलक लय नहीं, शरीरजन्य चेव्हाएँ व्यक्त है। रतनारे नेत्रों वाले कृष्ण के पार्श्व में शयन का अधिकार प्राप्त करने वाली स्त्री ही उनके अनुसार भाग्यशालिनी है—

रसिक बिहारी वारी प्यारी कौन बसी निसि काँखड़िया।

इसी प्रकार उल्लासभरी भ्रन्धकार निका में कृष्ण के साथ राश्चि व्यतीत करना ही उनके प्रमजनित उल्लास की चरम सीमा है। इस मिलन-बेला में, फलों का सीरभ, बाताबररा की रसमयता तथा काम की उमंगों से भरा हुआ हृदय, प्रेमजन्य उल्लास को बहुत जड़ा देते हैं---

गह गह साज समाज जुत ग्रांत सोभा उफनात । चित्र को मिलि सेज सुख मंगल मुदमय रात ॥ रही मालती महक तंह, सेवित कोटि श्रनंग । करो मदन मनुहारि मिलि सब रजनी रस रंग ॥ चले छोड़ मिलि रसमसे, मैन रसमसे नैन ॥ प्रेम रसमसी लिलत गहि, रंग रसमसी रैन ॥

भ्यंगार की रसमयता की दृष्टि से वे चित्र सफल कहे जा सकते हैं, परन्तु माधुर्य की निर्मलता के मानसिक उल्लास में वासना का यह पुर ग्रालम्बन की श्रपाण्यिवता तथा श्राश्यय की भावनाओं की परिष्कृति के विषय में संशय उत्पन्त कर देते हैं।

फाग के उल्लास तथा पावस की मादकता का प्रयोग उन्होंने संयोग-भावना के उद्दीपन रूप में किया है। इन उद्दीपनों के प्रसंग में भी, ध्रपने मांसल नारीत्व के प्रति वे सतत सजग हैं; क्यामसुन्दर से होली लेलने को उत्सुक मुखाएँ उनके मार्ग में झा तो जाती है, परन्तु उस धृष्ट नायक की निर्भय चेष्टाश्रों से इंकित होकर कह उठती हैं—

भीजे म्हारी चुनरी हो नन्वलाल।

डारहु केसर पिचकारी जिंत हा ! हा ! मदनगुपाल ।। भीजे वसन उघरों-सो श्रंग श्रंग बड़ो निलज यह ख्याल । रसिक विहारी छैल निडर ये पाले को जंजाल ।

श्राई वस्त्रों में उभरते हुए ग्रंगों पर ही उनकी दृष्टि जाती है, उनकी सजग रति-चेतना इन्हीं की ग्रोर विशेष रूप से इंगित करती है।

होली के इस उल्लास के श्रतिरिक्त पावस के प्राकृतिक उपकरण भी उनकी भावनाओं की उद्दीप्ति में सहायक होते हैं।

स्वतन्त्र रूप से प्रकृति-वर्णन का महत्त्व भा इसीलिए है कि वह प्रत्यक्ष श्रथवा स्वप्रत्यक्ष रूप से राधा और कृष्ण पर कुछ-न-कुछ प्रभाव डालते हैं—

> पावस ऋतु, वृन्दावन की दुति दिन विन दरसे है। छवि सरसे हैं।

लूम लूम सावन घन बरसे है हरिया तरुवर सरवर भरिया, जमुना नीर कलोले हैं। यन मोले हैं।

स्यामसुन्वर मुरली वन बाजे है रसिक विहारी नी रो भीज्यो पीताम्बर व्यारी जी री चूनर सारी है। सककारी है। इस प्रकार उनके काव्य के भावपक्ष में नारी-हृबय के संयत प्रेम की परिभाषा नहीं है। काव्य की सरसता के यूल में योवन की मादक उच्छृ खलता है, जिसका धारोपण कृष्ण तथा राधा पर करके कविध्यी ने अपनी भावनाओं की ग्रिभिव्यक्ति की है। माधुर्य भाव ही उनके काव्य का प्राण है, जिसका श्रृंगारिक रूप ग्रधिक प्रधान है—उनके माधुर्य का स्थायी भाव सुक्ष्म प्रेम नहीं ग्रिपितु मांसल रित-भाव है। केवल ग्रालम्बन की ग्रपाथिव संज्ञा के कारण ही इनका काव्य ग्रपाथिव श्रृंगार ग्रथवा माधुर्य भिवत-भावना के ग्रंतर्गत रखा जा सकता है।

ग्रपाथिय के प्रति प्रराप्य निवेदन भिवतकालीन ग्रध्यात्म चेतना का एक विशिष्ट श्रंग रहा है, निम्बार्क मत के ग्रन्तर्गत तो उसकी रूपरेखा पूर्गरूप से रित-भाव पर हो ग्राध्त मानी गई थी। बनीठनी जी उस मत मे दीक्षित प्रवश्य थीं, पर उनके काव्य में व्यक्त वैयक्तिक स्पर्धों से यह पूर्णातया स्पष्ट है कि उनकी काव्य-प्रोराणा सम्प्रदाय-जन्य ग्रास्था नहीं, प्रत्युत ग्रात्मानुभूति थी । यहाँ पर प्रधन उठता है कि उनकी रचनाग्रों में वास्तव में ग्रपाथिव सत्ता के प्रति अनुभूतियों का व्यक्तीकरण है ग्रथवा पांथिव ग्रालम्बन को सार्वजनिक रूप से ग्रहरा करने में ग्रसमर्थ होकर ही उन्होंने ग्रपने ग्रालम्बन को कृष्ण का नाम देविया था। उनके ग्रन्य वक्तव्यों तथा उनके जीवन के साम्य को देखते हुए उपर्युवत दूसरी बात ही सत्य के अधिक निकट प्रतीत होती है। उनके काव्य की साहित्य-शास्त्र की कसीटी पर चढ़ाना उपहासप्रद है क्योंकि उनकी काव्य-दृष्टि कलाकार की दृष्टि नहीं थी, पर रस की सुष्टि में वे असफल रही हं यह नहीं कहा जा सकता। वासना के पुट से ही यदि श्रालम्बन की ग्रपाधिवता पर संशय किया गया तो श्रृंगार रस के सम्राट सुर के भी अनेक पद ऐसे मिलंगे जिनको श्रुंगार रसाभास के अतिरिक्त श्रीर कुछ नहीं कहा जा सकता। बनीठनी जी के द्वारा किया गया संयोग रात्रि का वर्णन जहां अनुभृतिज्ञन्य वस्तु परिगरानयुक्त विवररामात्र ही नहीं है नहीं उसमें नम्न रसाभास का भी श्रभाव है। परन्तु यह सब होते हए भी श्रृंगार रस के उपयुक्त भादक बातावरण की सुव्हि में वे पूर्ण सफल रही हैं।

मध्यकालीन काव्य में इस प्रकार की प्रेमजन्य वारीरिक चेव्टाय्रों का वर्णन तो साधारण बात है, केवल स्त्री स्वभाव की सुलभ लज्जा के साथ उसका सरलता से सामञ्जस्य करने में कुछ विचित्रता का ग्रनुभव होता है।

नागर समुच्चय में संकलित इनकी प्रायः समस्त रचना पदों में हैं। उत्सव संग्रह में कुछ कवित्त तथा दोहे हैं। कृष्ण काव्य के प्रबन्धात्मक तत्त्व के ग्रभाव के कारण प्रायः सर्वोत्कृष्ट लेखकों से लेकर सामान्य कवियों तक ने स्कुट पदों की जैली ग्रहण की है। रिसक बिहारी ने भी इसी परम्परा का ग्रनुसरण किया है। इन पदों में संगीत तथा लग है, कहीं-कहीं लग के प्रवाह में मात्राम्यों की विषमता ग्रथवा कमी से व्याघात पहुँचता है।

उनकी भाषा पर भी ब्रजभाषा के पुरातन रूप पिगल की छाप है। मंस्कृत तद्भव तथा तत्सम शब्दों के प्रयोग से राजस्थानी की बीहड़ता में प्रांजलता आ गई है। संस्कृत-मिश्रित ब्रजभाषा तथा राजस्थानी के समन्वय से उनकी भाषा में परिष्कार का अभाव नहीं है, परन्तु व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियाँ तथा शब्दों के विस्तृत रूप मिलते हैं। राजस्थानी विभिन्तयों तथा शब्दों के प्रयोग से ब्रजभाषा के माध्यं तथा सौन्दर्य में कोई व्याघात नहीं होता। काव्य का कलापक्ष भी पूर्णत्या नगण्य नहीं है। अलंकारों के सम्यक् और सुन्दर प्रयोग मेरे इस कथन की पृष्टि करेंगे—

रतनारी हो थारी आँखड़ियाँ।

प्रेम छकी रस बस ग्रलसानी, जानि कमल की पाँखड़ियाँ।। सन्दर रूप लमाई गति मति हो गई ज्यं मधुमाखड़ियाँ।।

इस प्रकार की श्रमेक उनितयाँ कला-क्षांश्रमा के प्रयास में यद्यपि नहीं लिखी गई है, परन्तु उनके भावों की श्रभित्यंजना में बहुत सहायक हुई है। उनके काव्य पर वैद्याव सम्प्रदाय की राधावल्लभ धारा की स्पष्ट छाप है। नागरीवास जी स्त्रयं राधावल्लभ सम्प्रदाय के मानने वाले थे, ग्रतः उनकी प्रेयसी पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इन पवों में कृष्ण तथा धर्म के नाम पर किये जाने वाले उच्छूं खल भ्रष्टाचारों की स्पष्ट ध्विन मिलती है। केवल बनीठनी जी पर ही इसका दोषारोपण करना यद्यपि न्यायसंगत नहीं होगा, परन्तु कृष्ण तथा राधा के रूप ग्रौर व्यापारों में कामुकता का ही प्रधान ग्रारोपण करने वाले राधा-बल्लभी सम्प्रदाय के साधुश्रों से धिरी हुई बनीठनी जी के विषय में जो कल्पना बनती है, उसमें संयत नारी अथवा स्वच्छन्व भक्त-हृदय की छाया नहीं मिलती। लोक-प्रण्य की ग्रसंयत तथा उच्छू खल चार्ताग्रों में रस प्राप्त करने वाली तथा योग देने वाली वारांगना ग्रौर जीवन के प्रति कामुक वृष्टिकोण रखने वाले साधुग्रों के मध्य विराजित, कृष्ण के उच्छू खल प्रेम की ग्राभि-व्यंजना करने वाली बनीठनी जी में ग्रधिक ग्रन्तर नहीं दिखाई देता। यह कुछ भी हो, परन्तु इस रसात्मक वृष्टिकोण की ग्रीभव्यक्ति में वे ग्रसफल नहीं रही है, ग्रतः उनका काव्य उपेक्षणीय नहीं है।

त्रजवासी रानी बाँकावती—इनका जन्म जयपुर राज्य के लिवास प्रदेश के कछवाहा राजवंश में हुआ था। ये राजा श्रानन्दराम की पुत्री थीं। इनके वंशज भगवानदास जी को श्रकबर ने उनकी बीरता के कारण बाँका की पदवी दी थीं, इसलिए उस वंश के लीग पूर्वज के गौरव के प्रतीकस्वरूप श्रपने नाम के श्रागे बांकावत तथा स्त्रियाँ बांकावती का प्रयोग करती थीं। इनका जन्म सं० १७६० के सगभग माना जाता है। सम्बत् १७७८ में इनका विवाह कुष्णगढ़ के महाराज राजसिंह के साथ वृन्दावन में प्रतिपादित हुआ।

कृष्णगढ़ के राठीर वंश में काव्य-प्रेम एक पश्म्परागत संस्कार-सा बन गया था। इस वंश के श्रनेक राजा तो स्वयं मुकवि तथा कवियों के श्राश्रयमाता रहे ही हैं, उस वंश की रातियाँ तथा कव्यायें भी काव्य-रचना में काफी निपुरा रही है। महारानी वाँकावती ने श्रीमद्भागवत् का छन्दोबद्ध श्रनुवाद किया, जो अजदासी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। यह श्रनुवाद दोहा तथा चौपाई छन्द में हुशा है। बाँकावती जो कृष्ण की घनिष्ठ प्रेमिका थीं। भागवत के प्रति विशेष श्रनुराग के कारण ही उन्हें उसका श्रनुवाद भाषा में करने की प्रेरणा हुई। श्रनुवादित होने के कारण ग्रंथ के विषय की मीलिकता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, परन्तु भागवत की सम्पूर्ण कथा का यथातथ्य वर्णन करने के लिए वे सदीव सजग रही हैं।

भागवत की कथा में यद्यपि कोई विकृति नहीं श्रा पाई है, परम्तु काव्य-तत्व का इस ग्रंथ मे पूर्णतया ग्रभाव है। ग्रंथ प्रारम्भ करने के पूर्व वे सबसे पूर्व राधाकृष्ण की युगल दम्पति तथा गुरु के श्रनुग्रह की श्राकांक्षा करती हैं। गुरु तथा द्वैदम्पति का महस्व उनकी दृष्टि में समान है—

> बार-बार वन्दन करों, श्री वृषभानु कुँचारि। जय-जय श्री गोपाल जु, कीजे कुटगामरारि।।

ग्रंथ में भागवत की ग्राह्योपान्त कथा का वर्णन है, कुट्या काव्य-परम्परा म यह प्रथम स्त्री किव हैं, जिन्होंने पदों की मुक्त गेय प्रायाली को छोड़कर दोहों तथा द्विपदियों की प्रवन्धात्मक शैली को श्रपनाया। भागवत के उपदेशात्मक प्रसंगों के कारण कथा-का कम बीच-बीच में से टूट गया है।

बजदासी जी को एक अनुवादक के रूप में पर्याप्त सफलता मिली है। विषय तथा सामग्री यद्यपि उन्हें बनी-बनाई मिल गई थी, परन्तु मूल ग्रंथ के भावों के यथातथ्य प्रकाशन में वे सफल रही हैं। केवल ग्रंथ के हल्के ग्रंश ही नहीं प्रापितु माया, जीव, ब्रह्म, जगत इत्यादि गूड़ तथा गम्भीर विषयों का उल्था भी इतना परिष्कृत तथा शुद्ध है, जिससे उनकी ग्राहक शक्ति तथा श्रीभव्यक्ति की क्षमता का परिचय बिलता है।

उनके काव्य के कुछ उद्धरण इस कथन की पुष्टि करेंगे। संसार की नश्वरता की चिरतृष्णा मृग-मरीचिका के समान है, संसार में जो कुछ सत्य है, वह प्रभु की छाया है, संसार तो मिथ्या है, प्रबंचना है, मृगजन की भौति—

> जैसे रेत चमक मृग देखी। जल के भ्रम मन माहि सपेखी।। जल भ्रम भूठ रेत ही सत्य। भ्रम सों देखि परत जल छत्य।। जल भ्रम काँच माहि ज्यों होत। सो भूठो सति काँच उदोत।। यों भूठो सबही संसारा। साँची हीं स्वामी करतारा।।

संसार की नश्वरता तथा मिथ्यापरता के ये चित्र भावो तथा विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देते हैं। अनुवादित ग्रंश के विषय की मीलिकता पर तो अधिक नहीं कहा जा सकता, परन्तु भागवत के प्रारम्भ के पूर्व की कुछ पंवितयों के द्वारा भी यह निश्चित धारगा बनाई जा सकती है कि मीलिक भावों की ग्रभिव्यक्ति की भी उनमें पूरी क्षमता थी। भागवत के महात्म्य तथा श्रपने श्रमुवाद की प्रेरगा वे जिन शब्दों में करती है, वह इसके प्रभागस्वरूप पर्याप्त होंगे—

कियो प्रगट श्री भागवत, व्यास रूप भगवान् । यह कलिमल निखार हित, जगमगात ज्यों भान ॥ करचो चहत श्री भागवत, भाषा बुद्धि प्रयान । कर गहि मोहि समर्थ हरि, देहें कृपा-निधान ॥

भिन्त के स्रावेश में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना भक्तों की ही सुविधा के लिए की थी। स्रतः उस ग्रंथ की भाषा में स्थानीय शब्दों के प्रयोग का बाहुत्य है। ग्रजभाषा में स्थानीय वैसनाड़ी उपभाषा की छाप है, राजस्थानी के शब्दों के प्रयोग भी यत्र-तत्र स्ना गये है। दोहों तथा चौपाइयों के स्निकतर प्रयोग शुद्ध हैं, परन्तु स्नपवाद रूप में कुछ स्रशुद्धियाँ भी मिलती हैं। चौपाई के स्नन्त में दीर्घ मात्रा स्नावश्यक होती है, परन्तु कई स्थलों पर लघु द्वारा ही चरण का स्नन्त होता है। उदाहरणार्थ—
ऐसी वचन कत सुनि स्नान। प्रभू परम प्रेम उर ठान।।

यह कहना ग्रधिक उपयुक्त होगा कि उन्होंने चौषाइयों का नहीं, ग्रधीलियों का प्रयोग किया है, क्योंकि छन्द का ग्रन्त दो ही चरएों के पश्चात् हो जाता है।

काध्य की वृष्टि से ग्रंथ का मूल्य साधारण है, परन्तु कृष्ण-काध्य-परम्परा की लीलाग्रों तथा सरसताग्रों में गम्भीरता का पृष्ठ जोड़ने का श्रेय उन्हें है। श्रीमय्-भागवत जैसे वृहद् ग्रंथ का उल्था उनके धेर्य, प्रतिभा तथा श्रध्यवसाय का प्रमाण है। काध्य जगत् के लिए उसका मूल्य चाहे श्रिधक नहीं है, परन्तु भक्त संसार में उनकी यह कृति श्रमर है।

रानी बरुत कुँवरि (प्रियासकी)—इनके विषय में अनुमान किया जाता है कि यह दित्या राज्य की रानी थीं। कृष्ण के प्रति इनका अनुराग बहुत श्रिषक था। इनका उपनाम (प्रियासकी) था। खोज में इनका केवल एक ग्रंथ 'प्रियासकी की बानी' नामक प्राप्त हुआ हैं। इसमें राधा-कृष्ण की युगल लीलाओं का वर्णन है। हस्तलेखन की तिथि वर्ष १७३४ वि० स० है, ग्रंथ का रचना-काल भी वही माना जाता है।

विषय पर एक ग्रालोचनात्मक वृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि राधा-कृष्ट्या की ग्रुगल मूर्ति की ये उपासिका थीं। राधा-कृष्ट्या की दम्पति-लीला का माध्यंयुक्त वर्णन उनकी कविता का ध्येय था, राथा तथा कृष्ण की प्रेमलीलाएँ ही उनके काव्य की प्रेरणा है। रूप की होली की मादकता में मस्त राधा कृष्ण के इस प्रेम-व्यापार पर मुख है—

सखी ! ये दोई होरी खेलें।

रगमहल से राधावल्लभ रूप परस्पर भेलें।

रूप परस्पर भेलत होरी खेलत खेल नवेले।।

प्रेम पिचक पिय नैन भरे तिय, रूप गुलाल सुमैसे।

कुन्दन तन पर केसरि फीकी, स्याम गौर भये मैसे।।

समर के सूर लरत दोई, टूटन हार हमेले।

सम्मुख रुख मुस्क्याति भपिक भुकि लाडिली लालहि पैलें।।

प्रियासखी हित यह छिव तिरखित मुख की रासि सकेले।

'सखी ! ये दोई होरी …'।

राधा-कृष्ण की उन्मुदत कीड़ाओं के इस वर्णन के माध्यम से उनका सध्य-कालीन वातावरण में पोषित बन्धनपूर्ण नारीत्व मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करता हुआ प्रतीत होता है। कक्ष के एकान्त वातावरण में रूप की होली खेलते हुए, प्रेम-जनित चेष्टाओं में एक दमरे से होड़ लगाते हुए कथ्या तथा हार और ट्रोन्स को प्रेम-

जितित चेष्टाश्रों में एक दूसरे से होड़ लगाते हुए कृष्ण तथा हार श्रीर हमेल को प्रेम-कीड़ाश्रों से खंड-खंड करती हुई राधा में कामसिक्त रित-भावना का श्रारीपण ही हो सकता है, भक्तों के चिर-श्रभीष्ट माधुर्यजन्य भक्ति रस का नहीं।

सकता है, भवता के चिर-असाध्य सावुयंजन्य सावत रस का नहा।

हस्तिलिखित प्रति में एक पद के पाँच भावों के ग्राधार पर पाँच भावों की टीकाएँ की गई हैं। पद इस प्रकार हैं—

प्रीतम हरि हिय बसत हमारे।

जोई कहूँ सोइ करत रैन दिन, छिन पल होत न जिय ते न्यारे।। जित तित तन मन रोमि रोमि में ह्वं रहे मेरे नैनिन तारे। ग्रति सुन्दर वर अन्तर्यामी, प्रिया सखी हित प्रानिह प्यारे॥ जिन प्रसंगों द्वारा इसके विभिन्न ग्रर्थ निकाले जाते हैं वे ये हैं—

- १. सिद्धान्त;
- २. रस का अर्थ;
- ३. सली कौ वचन सणी सौ;
- ४. श्री लाल जू को बचन श्री सबी प्रिया सबी जूँ सो; श्रीर
- ५. वेष पलद ।

इनमें से अन्तिम की टीका भी मिलती हैं, जिसके द्वारा उस युग के अपरिष्कृत गद्य का एक श्राभास मिल जाता है। इस पद के अर्थ यद्यपि बहुत स्पष्ट हैं, परन्त उसी युग के टीकाकार की भाषा तथा भाव से एक परिचय अप्रासंगिक तथा अनुप-युक्त न होगा।

पंचम संदर्भ के अनुसार टीका-अथ पांची अर्थ लिब्यते । वेष पलट ै कहा मैं। श्री प्रिया जी के रूप को देखता। सखी प्रीतम रूप को रस पी के।। छिकि के यह जानत है के हम प्रिया हैं ये प्रीतम है। सो श्री लाल जी वा समय मे कहते हैं। सबी सीं ॥ कें सुनो सबी प्रीतम हरि उर वसत हमारे ॥ के हमारे प्रीतम हमारे हिये में बसत है यह बात प्रीतम के मुषारिवन्द की सखी सुनि के सब परस्पर हँसती हैं। कै ये प्रीतम हैं के ये प्रिया हैं। ऐसे मगन होइ रहे हैं यों भांति तन्मय होई रहे हैं। के हम प्रिया हैं। सब श्री प्रिया जी के कैसे गुन दिखात है। लाज नेत्र में दैसी है, रूप भी वैसो ही है, हँसनि बतरानि वैसेई है सो श्री श्रिया रूप होई कहत है। जोई कहत सोइ करत रंन दिन छिन पल होत न जिय ते न्यारे। के जोइ हम कहें सोइ रैन दिन करत हैं प्रीतम पल छिन जिंख ते न्यारे निंह होता जित तित मन तन रोम रोम में रहे तन मन नैननि तारें ॥ वाही भांति श्री राधा रूप निहार के प्रीतम फिर बोले कि सुनो सखी जितै देखो तितै तन में, मन में, अरे शीतम तो मेरे नैनन के तारे होइ रहे हैं। श्रति सुन्दर वर अन्तर्यामी त्रिया सखी हित प्रानिन प्यारे ऐ सखी जो मैं मन में विचारों सो प्रीतम तरत हो करत है। तब प्रिया सखी ने यह सुख देखें।। के ये प्रान प्यारे प्रीतम श्री प्रिया जी को रूप ही होई रहे हैं। तब नई श्री प्रिया जी सों हँसी सखी, श्रर कही के प्रिया ज तुम्हारें प्रियतम तो तुम्हारे प्रानिन तें प्यारे हैं तब यह सुष देखि के सब सखी ग्रानन्द पायो। प्रीतम को सुधि कराई कि श्राप तो प्रीतम ही हो । तब सक्चे ग्रर कहीं के मेरे मन की वातें श्राज सखिन ने सब जानी ।

इस पद के ग्रतिरिक्त एक श्रन्य पद भी प्राप्त है, जिसमें फाग की मादक लीलाओं का चित्रगा है—

छैल छबीली राधा गोरी होरी खेल मचाया। केसरी ढोरि गुलाल माँडि मुख ग्रंजन दे हँसि पिय गुलचायो।। पीताम्बर सो हाथ बाँधि करि होरी को नाच नचायो। प्रियासखी को भेष बनायो पगनि महाबर रंग रचायो।।

कृष्ण-चरित्र के इन चित्रों में अनुभूतियों की अगेक्षा लीलाएँ प्रधान हैं, परन्तृ इन लीलाओं में हीन रुचि का प्रदर्शन श्रधिक नहीं है, उनके काव्य की प्रेरणा रितभाव का स्थूल पक्ष नहीं हैं। वे राधा तथा कृष्ण की प्रेम-कीड़ाओं के द्वारा उल्लास तथा सुखं प्राप्त करने वाली निरपेक्ष दिशका हैं, प्रेम के भावपक्ष में गूर्म अनुश्तियाँ अहुत कम तथा काममूलक भावनाएँ अल्पन्त तीय हैं। किशोर लीलाओं के चित्र कड़े सजीव तथा सप्राण हैं। सिद्यों के साथ राधा होली खेलते-खेलते कृष्ण को अपने अधीन करने में समर्थ हो जाती है। केसर तथा गुलाल से उनके मुख को रंजित कर, पीताम्बर से उनका हाथ बाँध बिलकुल विवश बना देती है, पगों में महावर रचाकर वे उनका सखी वेष बनाने का प्रयास करती है।

इस वर्णन में वह सरस ग्रिमिंग्यंजना है, जिसके ग्रनुभव के लिए प्रत्येक भक्त लालागित रहता है। उनकी प्रेमाभिग्यंकित में नारी की ग्रोर से रितभाव की ही सजगता नहीं है, श्राक्षंराजन्य मुम्धता भी है। अजभाषा की माधुरी श्रलंकार विहीन भी साधार गतः सुन्दर है। राधावल्लभ सम्प्रदाय की होने के कारण उनके प्रिया सखी उपनास के कारण उनके पुरुष होने की श्राशंका होती है, परन्तु उनके मुख्य नाम बस्त कुँवरि का प्रयोग इस ग्राशंका को निर्मूल सिद्ध कर देता है। राधावल्लभी साधु जिस ध्रवस्था की केवल कल्पनामात्र कर सकते थे, नारी होने के कारण वह उनकी स्वानुभूति थी।

वनीठनी जो नागरीबास की रक्षिता थीं। उनमें स्वकीया प्रेम के गाम्भीयं का अभाव तो है ही, परकीया भावना की तीवता का भी अभाव है, केवल प्रेम की उच्छू खलताओं का चित्रण प्रधान है। प्रियासखी के दाम्पत्य प्रेम के चित्रण में उनके विवाहित जीवन के मार्वव की छाया में राधावत्लभ सम्प्रदाय की सरसता धुनी हुई ज्ञात होती है। छुळ्ण तथा राधा की लीलाओं का काम अंग ही उनके आकर्षण का तस्व नहीं है, किशोर-किशोरी सुलभ चपलता, चचलता तथा भावजन्य की हाओं पर भी उनकी अनुरागमयी दृष्टि पड़ी है। इस हस्तिलिखित प्रति का प्रकाशन राधावत्लभीय साहित्य के इतिहास में नारी हारा रचित एक मुख्य पृष्ठ जोड़ने के लिए आवश्यक है।

मुन्दर कुँ बर्शियाई—सुन्दर कुँवरिवाई का जन्म कार्तिक सुवी ६, सम्वत् १७६१ में दिल्ली में हुन्रा था। इनके पिता कुष्णागढ़ के राठौर राजा राजिसह तथा माता रानी बाकावती थी, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इनकी बाल्यावस्था में ही इनके पिता राजिसह का देहान्त सम्वत् १८०५ में हो गया, जिसके कारण कुष्णागढ़ के राजवंश में श्रानेक पारिवारिक तथा राजिनीतिक भगड़े छड़े हो गये, इस कारण विवाह योग्य अवस्था प्राप्त कर लेने पर भी उनका विवाह न हो सका तथा वे ३१ वर्ष की आयु तक अविवाहित रहीं। सं० १८१२ में उनके भतीजे महाराज सरदारिसह ने उनका विवाह रूपनगर के खीबी वंश के राजकुमार बलवन्तिसह के साथ कर दिया, परन्तु उनका जन्म तो मानो राजिनीतिक विषमताश्रों के चक्र में पिसने के लिए ही हुन्या था। पितगृह में तो उनके भाइयों के बीच पारम्परिक वैमनस्य चल ही रहा था, पित भी सिंधिया सरदारों द्वारा पराजित करके बन्दी बना लिये गये, तथा राघवगढ़ का किला सेंधिया के श्रीधकार में चला गया। ग्रंत में जयपुर, जोधपुर तथा अपने कुटुम्वियों खीची सरदार शर्रासह की सहायता से राधकाड़ फिर उनके हाथ में

श्रा गया।

सुन्दर कुँविन के सम्बन्ध में प्रधिकांश वातों का पूर्ण निश्चय नहीं मिलता। पित की पराजय के पश्चात् ऐसा ग्रनुभान किया जाता है कि कवाचित् वे सलेसावाद चली गई हों क्योंकि वहीं उनके कुल का गुरुद्वारा था। उनकी मृत्यु-तिथि भी ग्रनिश्चित है। उनके ग्रन्तिम ग्रंथ का रचनाकाल सं० १८५३ है, जबिक उनकी ग्रवस्था लगभग ६३ वर्ष की हो गई थी। इसके पश्चात् ही इनकी मृत्यु किमी वर्ष में हुई होगी।

सुन्दर कुँविर के वंशजों को काध्य-प्रतिभा का बरदान प्राप्त था, सुन्दर कुँविर की भी यह प्रतिभा जन्मजात थी, जो मौ तथा छाताग्रों की भिवत नथा श्राम्था का सम्बल पाकर विकास की श्रोर अग्रसर हुई। उनका वंचित नारी-हृदय लौकिक क्षेत्र में कामनाश्रों के निष्क्रमाण के ग्रभाव में काथ्य-रचना द्वारा ही भावनाश्रों की श्रभिव्यक्ति प्राप्त कर सन्तोध श्रनुभव करने का प्रयास करने लगा।

इनकी रचनाग्रों का उल्लेख प्रायः सभी खोज-गंथों तथा राजस्थानी साहित्य के इतिहास गंथों में उपलब्ध है। इनके द्वारा रिचत ग्यारह ग्रंथ प्राप्त है, जिनका संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है—

१. नेह निधि—इस पुरतक में वृग्दावन में हुई कृष्ण तथा राधा की विलास-कीड़ाओं का वर्णन है। इसका रचनाकाल सम्वत् १८१७ माना जाता है।

२. राम रहम्य — इस काव्य ग्रंथ का विषय राम की आदर्श लीलाओं का वर्णन है। इसकी रचना-तिथि कार्तिक शुक्त ६, गुरुवार, सम्वत् १८५३ है। आरम्भ में दिये हुए दोहे तथा सवंथे में विश्वत राम-कथा द्वारा इस ग्रंथ के वर्ण्य विषय, शैली तथा भाषा इत्यादि के विषय में निष्कर्ष निकाला जा सकता है—

श्री रघुपति सिय चरन को. करि निज उर में धार। मित सम जस वरनन करत जो दायक फल चार।।

सर्वया :

इयाम सरूप अनूपम ग्रंग अनंगह तो सम नाहि लखायो। सोहत है कच कुंचित ग्रांर दृग पंकज से थनु भोंह लजायो॥ जा गुन गान ग्रोर ध्यान करे, नर सोई धरा मह धन्य कहायो। जीवन ताको जाहि या मति नाहि सिया दर ग्रायो॥

श्रीमती सुन्दर कुँवरि के श्रीधक ग्रंथ राधा-कृष्ण की लीलाश्रों पर लिखे गये हैं। राधा-कृष्ण सम्बन्धी ग्रंथों में मंगलावरण में कृष्ण तथा राधा की वन्दना है, पर इस ग्रंथ का श्रारम्भ 'श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रथ राम ग्हस्य ग्रंथ लिख्यते' से होता है।

३, संकेत यगल-इसमें राधा-कृष्ण के विनोव का वर्षन है। इसका रचना-

काल सम्बत् १८३० है। इस ग्रंथ के वर्ण्य विषय तथा भाषा-दौली इत्यादि के श्राभास के लिए निम्नलिखित उद्धरण पर्याप्त होगा— सर्वेथा

> श्री वृषभान सुता मनमोहन, जीवन प्राग् पियारी। चन्द्रमुखी सु निहारन श्रातुर, चातुर निस्त चकोर विहारी॥ जा पद पंकज के ग्रांनि सोचन स्याम के लोभित सोभित भारी। सर्न हों हूँ जिन चरनन के, प्रिय नेह नवेल सदा मतवारी॥

ग्रंथ की रचियत्री तथा रचनाकाल इत्यादि का परिचय वे इन शब्दों वें देती हैं—

> संवत् यहि नवदून सत ग्रह तीसा को साल। सोरह सै पंचानवे माघ मास सुभकाल।। सावन पुण्य तिथि ग्रष्टमी वासर मगलवार। पुस्तक कीन्हों कृष्णगढ़ पूरण कृपा मुरार।।

४. गोंपी महारम्य—इस ग्रंथ में गोपियों तथा कृष्ण की लीलाग्रों का वर्णन है। इसकी रचना स्कन्द पुराण के कथानक के ग्राधार पर हुई है। ग्रंथ के प्रारम्भ में इस बात का स्पष्ट उल्लेख उन्होंने कर दिया है—

श्री राधावल्लभो जयति । श्रथ श्री सद्भागवत । गोपी महात्म्य स्कन्ध पुराग्ग मध्ये क्लोके ग्रथिकार .......भाषा कथन लिख्यते । इस ग्रंथ का रचनाकाल उन्हीं के बाद्यों में इस प्रकार है—

> सम्बत् है नवदून से छयालीस उपरंत। सन्नह से एकादसम साक जान गनंत॥

इस ग्रंथ में गोपियों तथा कुच्णा की साधारण मानवी लीलाश्रों का ही वर्णन नहीं है, वर्ण्य विषय की वार्शनिक पृष्ठभूमि के प्रति भी लेखिका काफी जागरूक है; कुच्णा की लीलाश्रों के साधारण रूप में ग्रन्तिनिहत उनका नैसर्गिक पक्ष काफी स्पष्ट है—

> राधा रमाग बज जीवन, बज प्रान। बन्दौं जिन पद कंज रज, वृन्दा विपिन सुथान।। महाधीर कलि तम हरन, भक्त मुक्त हित देन। श्री वृन्दायन मम प्रभु वन्दौ जिन पद रैन।।

४. रस पुंज-इस ग्रंथ में राधा तथा इटिए के प्रेम तथा रस का वर्गन है। राधा-कृष्ण की सिद्धि ग्रानन्दवायिनी शक्ति है। कृष्ण वहा के वतीक हैं, ग्रपनी लीलाग्रों का विस्तार वे प्रधान रूप से राधा तथा सहायक रूप से गोपियों के द्वारा करती है। राषा के प्रति उनके हृदय में अधार श्रष्टा है। गधावस्त्रम सम्प्रदाय में राधा का स्थान कृष्ण से उच्च है। इसी सिट्यन्त की यान्यता का स्थव्ट आभाव सुन्दर कुँवरि के इस प्रंथ में मिलता है। उदाहरणार्थ—

> व्रज जीवन, जीवन प्रिया, श्री वृषभान कुमारि । बन्दों जिनकी चरएा रज, जाकी कृपा ग्रपार ॥

कवित्त

भानुकुल भूषण लड़ैतो वृषभान जी को,

कृष्णचन्द्र भाग्य रूप प्रगटी हैं रावा जू।

वेव हू न भेद लहैं निष्णु जाय नाम रहै,

गूढ़ गहि राखे शिव सुकृत से साधो जू॥

जा पव परस राजधर को प्रभाव सूर,

चाहत दरस सुर परस प्रगाधा जू।

गायें कृपा किंकरि नवल नेह मतवारी,

सुन्दर शुँवरि पद बन्दि हरि बाधा जू॥

इस ग्रंथ का रचनाकाल उनके द्वारा एस प्रकार चरित है—

सम्बत् शुभ नवदून से, चौंतीसा को साल।

सोलह से निन्यानवे, साके समय रसाल।।

६. सार संग्रह—इस ग्रंथ में अनेक पद संकलित हैं जिनमें कृष्ण के अनेक रूपों की वन्दना है। इसमें भिवत के प्रेम के तस्व में ज्ञान योग इत्यादि का पुट है। कृष्ण परब्रह्म हैं, जिनकी महिमा का ज्ञान करने की सामर्थ्य वेदों में भी नहीं है। युगों से चले अपते हुए द्वह्म की असीम शिवत के श्रित अणु की सीमित भावनाओं का परिचय सुन्दर कुँवरि इस प्रकार देती हैं—

नेति नेति भावत निगम, जिहि प्रभु भाय पुकारि।
सो हरि निज मुख कहत हैं, महिमा भक्त श्रपार।।
निज चित श्री हरि लीन है, हरि चित जिन जन लीन।
हरि जल जन मन मीन है, जन जल हरि मन लीन।।
इस ग्रंथ का रचनाकाल इस प्रकार हैं—

सम्बत् शुभ षट त्रिगुन से पैतालिस उपरन्त।

७. बृत्दावान गोपी महारम्य—श्रादि पुरास में वृत्वावन तथा गोपियों के सहारम्य का वर्तात है। यह प्रंत उनी प्रासा का भाषा में शनुनानित रूप है। इस प्रंप में उन्होंने स्पष्ट रूप से आपनी भारतपत्रों पर जिन्ताओं मन के प्रसाय का उल्लेख किया है। खोक रिपोटों में उद्धा पंथितकों में से कुछ क उद्धरत प्राप्त यह प्रमास्तित हो

जाता है-

श्री गुरु कृपा प्रताप जब ह्वं उदोत हिये मान । तिमिर नसे दरसे करन वृन्दा निपुल बखान ॥ जुगल उपासक रसिक मिए निबायत सम्प्रदाय। जिन दास्यता ही में लई भाग्य वर पाय॥

इस ग्रंथ का रचनाकाल सन्वत् १८२३ विकसी है।

- द्ध. भायना प्रकाश—इस प्रंथ में कृष्ण तथा राधा की बाम्पत्य नित्य कीलाओं का वर्णन है। इसका रचनाकाल १८४५ माना जाता है।
- ध. रंगभार—इस गंथ में भी राधा तथा कृष्ण की नित्य लीलाग्रों का वर्णन है। इसका रचनाकाल भी सम्बत् १८४५ ही है।
- १०. प्रेम संपुट—इस ग्रंथ में भी राधा कृष्ण की नित्य लीलाख़ीं का वर्णन है। इसका रचनाकाल सं० १८४८ है।

इन समस्त ग्रंथों की रचना की प्रेरणा भगवत् भिवत है। केवल राम रहस्य में राम-कथा विणित है। शेष सभी में कृष्ण के लीला रूप की ही प्रधानता है। राधा-वल्लभ सम्प्रदाय का प्रभाव इनकी रचनाओं पर पूर्णतः स्पष्ट हे, परन्तु इनके प्रेम के चित्रण में ग्रसंपत स्थूलता का सर्वथा ग्रभाव है। राधावल्लभ सम्प्रदाय की तीन साधिकाओं के दृष्टिकीए में जो विभिन्तता मिलती है, वह यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि भावनाओं में ग्रतीकिकता का ग्रारोपण लौकिक जीवन के प्रति ग्रयने विशिष्ट दृष्टिकीए तथा परिस्थितियों के ग्राधार पर ही होता है। एक ही परिवार की तीन महिलाओं के एक ही विषय में दृष्टिकीए व्यक्त हैं। बनीठनी जी के ग्रसंपत छव्गारों में उनका बनाठना रूप तथा छिछले हाव-भाव साकार हो उठते हैं। बौकावती जी के ग्रेम-वर्णन में रूमानी ग्रंश का व्यक्तीकरण मर्यादापूर्ण है, जिसमें प्रेम की भावकता में स्त्रियोचित नियन्त्रण भी है। सुन्दर कुंवरिवाई की रचनाग्रों में प्रेम तथा विरह के उत्कट ग्रंशों में भी भावना तथा श्रनुभृतियों की तीवता है, रितभावजन्य हाव-भाव, चेव्टाओं तथा स्थूलता का नहीं। ग्रौढ़ावस्था तक का कौमार्य उनके जीवन का ग्रभाव श्रवश्य था, पर उस ग्रभाव की ग्रीनव्यंजना में श्रववाहित नारों के संयम, सण्जा तथा नियन्त्रण की ग्रभिन्यिकत है।

सुन्दर कुँवरिवाई के काव्य की मूल प्रेरणा है भिवत, जिस पर पारिवारिक परम्परा की पूर्ण छाप है। रानी बाँकावती तथा नागरीदास जी के संसर्ग में पोषित होकर राधाकृष्ण की युगल लीलाओं का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। राधा की उपासना कृष्ण से श्रिधिक महत्त्वपूर्ण है। राधा का रूप-वर्णन, प्रेम-प्रसंगों में राधा की विजय, किशोर की झांशों में राधा की महत्ता स्थापित करने का उन्होंने सतत प्रयत्व

किया है। परन्तु उनकी गोपियां कामवाय होकर श्रीकृष्ण के साँवर्य को लीलापूर्ण दृष्टि से वेखने वाली रसिक नायिकायें नहीं, केवल चंचल किशोरियां हैं जो कृष्ण के नटखट चांचल्य से सरलतापूर्वक हार मानने को तैयार नहीं है। उनके कृष्ण भी गोपियों का शांचल खींचने हुए श्रथवा भुरमुट की ओट से, हवा में उड़ते हुए श्रंचल द्वारा उघरते साँवर्य को छुपकर ताकने वाले लोभी नायक नहीं, किशोरावस्था प्राप्त एक श्रांत नटखट बालक है जो स्वभावजन्य चांचल्य तथा कौतूहल के कारण ही गोपियों का मार्ग रोक उनको सताते हैं, उनकी कीड़ाश्रों में कामुक युवा का नहीं, वय का विकास प्राप्त करते हुए एक समस्यामूनक बालक का श्राभास मिलता है। उनकी इन श्रीड़ाश्रों में समवयस्क बालक-बालिकाश्रों का विश्वद्व श्रेम श्रीकृत है। रसपुंज में से गौरस दान के कुछ विश्व इस कथन की पुष्टि करेंगे—

वृत्वावन की गोपिकार्ये दिध बेचने के लिए जा रही है। उनका मार्ग रोककर हठीले कृष्ण खड़े हो जाते हैं और कहते हैं—

विषित हमारे कीन तुम कहा काज कित जात ? देहु दान दन राह कर, बहुरि न पूछें बात ॥ स्रमिता उत्तर देती है—

तुम को हो ? टरि जाहु किन तुम्हारो का बन माँहि ?

बन वृषभान महीप के, नंद वसायो नाहि ।।
इस मुखरता में प्रतिद्वंद्विताजन्य तर्क है, परन्तु कृष्ण का व्यवहार पूर्णतया बालोचित ही नहीं, किशोरावस्था की चंचलता उनमें आने लगी है; वह कहते हैं—

लंक लचत पग डगमगे, तम धहरत सुकुमार ।

ताते हमको देहु यह शीश गगरिया भार ॥
गोिंप्यां चूकती नहीं, प्रखर उत्तर देती हैं—

हमारे ये गृह काज हैं नित इत प्रावत जात। तुमहि भार को भार का क्यों मुख पानी प्रात।।

इसी प्रकार की अनेक चुटिकयों से भरी हुई उनकी बाल-प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है; गोपियों की मुखरता कृष्ण की घृष्टता से टक्कर लेती रहती है; बार-बार कृष्ण उन्हें रमरण दिलाते हैं; नन्द की शपथ खाकर कहते हैं, सीधे से देना हो तो दे दो, नहीं जबरदस्ती शीश से गगरी खींच ली जायगी। गोपिकायें भी अपने गोरस की रक्षा करती हुई उसका यथातथ्य उतर देती हैं, काले चोर को दान लेते कभी नहीं सुना। प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है। उस समय तक जब तक मौन राघा भी उन्हें चुनौती देती है; कृष्ण गर्व करते हुए कहते हैं— ग्वारि गवारिनि तुम सबै, समुक्तत नहीं कछु मूर।
चौदह विद्या हम महीह चौदह कला सपूर।।
सब राधा का भौन टूटकर इस प्रकार मुखरित होता है—

चौदह विद्या तुम नहीं, सोलह कला बसाय । तो गुन प्रगट दिखाय कछु, लीजे दान रिकाय ॥

राधां की यह चुनाती कृष्ण के धेर्य का बाँध तोड़ देती है श्रीर कृष्ण नटनागर सपने सखाश्रों के संग जो लोला करते हैं उसे देखते-देखते राधा विभोर हो जाती है। नृत्य करते हुए कृष्ण के चित्र का सजीवता तथा मुग्ध होकर स्तब्ध खड़ी हुई राधिका के चित्र की श्रीमव्यक्ति कला तथा भाव दोनों ही दृष्टि से प्रशंसनीय हैं, नृत्य के पगों के साथ लहराती हुई वनमाला, हाथों तथा ग्रीवा की गति, नयनों की भावािक्यक्ति, सब कुछ गोपियों को मुग्ध कर लेती हैं, श्रीर राधा तो विवश मुग्ध चित्रलिखत-सी रह जाती हैं—

चित्र-सो लिखो-सी राघे विवश छकी-सी रही, श्रांखिन की पांखे बाँघी ता खिन विहारी जी।

श्राकर्षण मुख्य हो तन्मयता में परिवर्तित हो जाता है, दो क्षाणों पूर्व की मुखर गोपिकाएँ बेसुध हो जाती हैं, गोपियों की यह श्रवस्था देख ग्वाल-बाल मदन की दुहाई देकर भदन-मुरारी की विजय की घोषणाएँ करते हैं—

गागर गिरी है केळ, सीस उघरी है केळ,
युघ वितरी है ते लगी हैं दुम डार कै।
डगमग ह्वैं के भुजधारी गर हैं के काहू,
बैठि गई कोई सीस मदुकी उतार कै।
मैन सर पागी कोळ, घूमन हैं लागी कोउ,
मौति मिंग भूषगा उतार डारे बारि कै।
ऐसी गित हेरि उन्हें ग्वार कहें देरि देरि,
मदन दुहाई जीति मदन मुरारी कै।।

विजय की यह घोषणा गोपियों की तन्मयता को चौंकाकर सजग बनाती है और चिर-मुखर लिता अपनी हार को चवनों द्वारा कह उठती है—अच्छे विजेता देखें हैं हमने; जाश्रो, गिरि के पीछे मुँह छिपाकर बैठो। यह जीत तुम्हारी नहीं वृषभान कुंवरि की है जिसने कृष्ण को मनमाना नाच नचा लिया। उसका हास-भरा व्यंग्य िनेशों में स्थिति को साकार बना देता है—

श्राछे जयवार देखें मदन मुरारि जी को, रहो रे लबार गिरिवान मुंह डारि कै। नाचन नचाय लीने, कैसे मन माने कीन्हें, जीत है हमारी वृषमान के कुमारि के ॥

गोरस दान प्रसंग में महाकवियों द्वारा चित्रित भ्रुंगार के ग्रनेक संचारियों तथा धक्लील उद्भावनाभ्रों की तुलना में सुन्दर कुँवरि द्वारा रचित यह संयत गोरसदान किसी प्रकार कम नहीं है। उनकी संयत उद्भावनाएँ, कलात्मक ग्रामिट्यक्ति, प्राम्पोपम चित्रमा उनकी सफलता के द्योतक हैं।

प्रेम के ग्रन्य प्रसंगों में भी ग्रहलीलता का पूर्ण ग्रभाव है। ग्रभिव्यक्ति के साधन यद्यपि परम्परावद्ध दूतीवावय, संकेत-स्थल, ग्रभिसार इत्यादि ही हैं, परन्तु सब प्रसंगों में भावनाग्रों में निहित कामनाग्रों की ध्वनिमात्र ग्राती है, स्थूल वर्णनों का प्रायः सर्वथा ग्रभाव है। ग्रनेक पदों में बृष्ण की ग्रातुरता व्यक्त है।

निम्बार्क सम्प्रवाय में राधा ही मूल शक्ति मानी जाती है, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मस्वरूप कृष्ण की कलायें भी उसी पर श्राधृत रहती है। जीवातमाश्रों की प्रतीक गोपिकायें ही ब्रह्म में लय के लिए श्रातुर नहीं रहतीं बल्कि ब्रह्म भी श्रपने शक्ति प्रसारण के लिए राधा की इस प्रसारिणी शक्ति पर निर्भर रहता है। सुन्दर कुंबरि के पत्नों में कृष्ण की श्रातुरता की यही पृष्ठभूमि है। धनश्याम की श्रात्ता पाकर दूती उनके प्रेम का सन्देश मानिनी राधा के पास लेकर श्राती है, उनके विरहाकुल हृदय की व्यथा सुनाती है, उस श्यथा में कामुक इच्छाएँ नहीं, भावजन्य तीवताएँ है। मानिनी राधा का मान तोड़ने का प्रयास करती हुई सखी की उक्तियों में मानिनी राधा तथा सावक कृष्ण का साकार रूप देखिये—

प्रिय के प्रारा समान हो, सीखी कहाँ सुभाय ! चल चकोर श्रातुर चतुर चंद्रानन दरसाय ॥ चन्द्रानन दरसाय श्ररी हा हा है तोसों ! चूथा मान यह छोड़ कही पिय की सुनि मोसों ॥ सूचे दृष्टि निहारि प्रिया सुनि प्रेम पहेली । बिन भल श्रहि मिरा जु हीन इन गति उन बेली ॥

— चतुर दूती कहती है कि तुम प्रिय के प्राग्ग समान हो, तुमने यह स्वभाव सीखा कहां से हैं, उनके चकोर चक्षु तुम्हारे चन्द्र-मुख के दर्शन के लिए प्रातुर हैं। प्रयनी इस तीक्ष्म दृष्टि को त्याग सरल गति धारण करो। वह तुम्हारे बिना जलच्युत मछली तथा खोई मिंगा वाले सर्घ के समान व्यथित हो रहे हैं।

कृष्ण की प्रतीक्षा में काम-भावना का श्रभाव नहीं है, परन्तु उसका संकेत उन्होंने केवल बाताबरण के चित्र-निर्माण द्वारा कर दिया है— उत्तै श्रकेले कुंज में बैठे नन्द किसोर ! केरे हित सज्जा रचित विविध कुमुम दल जोर ।। विविध कुसुम दल जोर, तलप निज हाथ बनावत । करि करि तेरो ध्यान कठिन सो छिनन बिहावत ।। जाके सब श्राधीन सु तौ ग्राधीनो नेरे। जिहिं मुख लखि बज जियत वहुँ तौ मुख रुख हेरे।।

उधर एकाकी कृष्ण कुंज में बैठे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे है, तुम्हारे लिए जनेक कुसुमों की पंखुड़ियों की शैया सजाकर, पल-पल तुम्हारे वियोग में विक्षिप्त-से हो रहे हैं। जिस कृष्ण के ग्राधीन समस्त विश्व है वे तेरे ग्राधीन हैं, वह हर समय तुम्हारी कृषा-वृष्टि की ग्राशा में तुम्हारे मुख के भाव देखा करते हैं।

कृष्ण के रूप के प्रति श्राकर्षण तथा नारी सुनभ लज्जा के बीच कर्तव्याकर्तव्य निश्चित न करने वाली गोपिका के इस चित्र में कल्पना, श्रनुभूति तथा कला का सुन्दर किन्मिषण है—

मोतिन की बेली सी, मुरानी सकुचानि भरी,
ग्रानन फिरानी कर कानन धरत है।
चिकत चितोन रहे, ग्रजान मुसुकानि दावे,
फार्व भाव भरी भौहें चित भरत है।
मैन मधुवान सजै, मुक्तन लता पै चंद,
धंघट के श्रोट मानों मुगया करत है। (उत्प्रक्षा)

माध्यं भाव उनके काव्य में प्रधान है, परन्तु कुछ पदों में विनय की श्रिभि-ध्यंजमा भी बड़ी सुन्दर हुई है। कृष्ण तथा राधा दोनों ही के प्रति उनकी उपासना में याधना के स्वर भी मिलते हैं। कोटि-कोटि ब्रह्मण्ड जिसकी शक्ति के श्रणुमात्र के परिचायक हैं, जो सर्वशक्तिमान, अपार विरदी, सर्वगुग्गग्राही हैं, उस ब्रह्म के समक्ष अपने तुच्छ श्रस्तित्व के श्रजुभ लक्ष्मगों, असंख्य पानों का उद्धाटन करती हैं केवल एक सम्बल, एक श्राञ्चा के सहारे—

> गरीब नेवाज तें, गरीब में निवाज क्यों न, लाख लाख बातन की सूधी एक बात है।

राधा की स्तुति में याचना के स्वर ध्वनित होते हैं, राधा का श्रनुग्रह ही उनके जीवन की डगमगाती नौका को पार लगाने में समर्थ हो सकता है—

त्राहि-त्राहि बृषभानु नंदिनी तो को मेरी लाज।

मन मलाह के पड़ी भरोसे बूड़त जन्म जहाज।।

उद्यधि ग्रथाह याह नहिं पाइयत प्रवल पवन की सोय।

काम कोच भव लोभ भयानक लहरन की धित कीय।

जीवन-नौका डूबी जा रही है, उसकी रक्षा की लाज तुम्हारे ही हाथ में है। केवल तुम्हारा ही भरोसा है ...

सुन्दर कुँवरि बाँह गहि स्वामिनि, एक भरोसो तेरो ।

सुन्दर कुँवरि के काव्य में श्रृंगार प्रधान है। भिकत-भावना में निम्बार्क सम्प्र-वाय के प्रभावस्वरूप रसात्मक दृष्टिकीए। के प्रारोपए। में भूंगारिकता प्रधान है। राधावल्लभ सम्प्रदाय के प्रपायिय शृंगार की ग्रसंयत ग्राभव्यंजना में सुन्दर कुंबरि की रचनाएँ अपने संयत तथा परिव्कृत भ्रंगाराभिव्यक्ति के कारण प्यक् तथा महत्त्व-पूर्ण स्थान रखती हैं, परन्तु वह मानसिक पक्ष के सहकारी के रूप में प्रयुक्त हुग्रा है। इस कारण उसमें स्यूलता तथा हाव-भाव श्रीर चेव्टाग्रों का श्रभाव है। श्रृंगार के इस संयम में उनके जीवन की भी एक छाप है। हिन्दू समाज की श्रविवाहित साधारण नारी इसमें ग्रधिक कह ही क्या सकती थी ? मीरा की वेदना की तीव्रता में संयोग की जो ग्राकांक्षाएँ फलकती हैं, उनमें पत्नीत्व के माईव के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व की प्रसाधार एता भी है, ग्रन्भृति पक्ष में भीरा के साथ सुन्दर कुँवरि की कोई तुलना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार मीरा की विशुद्ध भावनाजन्य विरहानुभूतियों के समक्ष कृष्ण के प्रति ज्ञारीरिक सम्बन्धों की कल्पना पर ही ग्राध्त सम्प्रदाय के प्रभाव से सिक्त, सुन्दर कुँवरि का संयोग कुछ भी महत्व नहीं रखता उसी प्रकार मीरा के ग्रसाधारण व्यक्तित्व के साथ सन्दर क्विरि के व्यक्तित्व की कोई तुलना नहीं की जा सकती । परन्तु उनके शृंगार के संयम का पूर्ण श्रेय उनके व्यक्तित्व तथा कुलीनता को है।

शान्त रस गौरा रूप से प्रमुक्त हुआ है, जिसकी अनुभूति याचना के पदों में ध्यक्त हुई है। हास्य का भी सफल प्रयोग उन्होंने किया है। उनके हास्य के उपादान साधारण जीवन की साधारण घटनाओं से लिए गये हैं। उनका आयोजन यदापि परस्परागत साहित्यिक शृ खलाओं में बांधकर नहीं हुआ है, परन्तु हास्य रस की सृष्टि में वह काफी सफल रही हैं।

विवाह-योग्य किशोर कृष्ण को उनकी चोरी की बान का स्मरण दिलाती हुई गीपिकार्ये कहती हैं—

तज चोरी की घात ग्रयान की।

मंदराय के लला लड़ेते सुन लो बात सयान की 11 कीरति पठई बुलहा देखन तिय प्राई बरसान की 1 सुन्दर कुँबरि सुलच्छन गुन निधि ब्याहोगे वृषभान की 11 प्राई है तो जाय कहेंगी बात रावरे बान की 1 सास कहेंगी चोर कुँबर को जहें वह प्रिय प्रान की 11

इक तो कारो चोर भयो फिर सूइया वात लजान की। मुिंग हैं सि हैं चंवानिन बुलही जिहि जपमा न सभान की।।

—हे नन्दराय के लाड़ले पुत्र ! घेरी किक्षा गुन लो. श्रव श्रपनी यह चोरी की बान तज दो । बरसाने की स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए श्रा रही हैं, तुम्हारा विवाह सुस्रक्षाणी गुणनिथि राधिका से होने जा रहा है, दहाँ की स्त्रियाँ वहाँ जाकर तुम्हारी इस बान की श्रालोचना करेंगी, सास कहेगी एक तो काला है दूसरे चोर है, तुम्हारी चन्दा के समान दुलहन जिसका सोन्दर्य श्रनुपग है, इस बात को सुनकर हँसेगी।

स्त्रियोचित इन परिहासों से विदम्धता तथा कला चाहे न भी हो, पर इसकी सरलता तथा स्वाभाविकता ही इसका सोन्दर्ध है।

उनके काव्य का कलायका भी पूर्णतः नगण्य नहीं है । भागभिव्यक्ति की सरसता में कला का योग चेण्टा करके उन्होंने किया है । कला की साधना उनका ध्येय
नहीं रहा हं, परन्तु प्रभिव्यक्ति में सजीवता तथा सरसता लागे के लिए उन्होंने श्रनेक
श्रमंत्रारों की शरण ली है, उनकी ग्रनुभूतियों में यथार्थता तो है, परन्तु सजीव सौन्दर्य
इसना उत्कृष्ट नहीं कि श्रलंकृत सौन्दर्य ग्राभूषित सुषमा की ग्राभा को क्षीए बना वे ।
श्रपने काव्य को श्रनंक ग्रलंकारों से सजिजत कर उन्होंने श्राकर्षक तथा सरस बनाया
है । रूपक, उपमा तथा उत्पेका, उनके हारा प्रयुक्त ग्रलंकारों में मुख्य हैं । श्रमंकारों
की योजना भावाभिव्यक्ति के सहायक रूप में ही हुई है। श्याम के रूप-सागर में उगमगाती हुई राधे की लाज की नौका के वर्णन की सजीवता तथा सफलता इस कथन
की पृद्धि करेगी—

स्याम रूप सागर में नैन वार पारथ के,

नाचत तरंग श्रंग श्रंग रामगी है।

गाजन गहर धृनि बाजन मधुर वन,

नागिन श्रलक जुग सोधे सगमगी है।।

भवर त्रिभँगताई पान पे लुनाई ता मे,

मोती मिशा जालन की जोति जगमगी है।

काम पौन प्रवल धुकान लोपी लाज ताते,

श्राज राधे लाल की जहाज दगमगी है।।

इसी प्रकार उत्प्रेक्षा के उदाहरण में थे पंक्तियाँ ली जा सकती हैं—

मैन मधुवान सजे, मुक्तन लता पै चंव

वूंघट के श्रोट मानों मृगया करत है।

उपमाश्रों के प्रयोग में प्रायः प्रसिद्धियों श्रीर परम्परागत उपमानों का ही

सहारा लिया गया है। काव्य के सीन्वयं को परिष्कृत बनाने के लिए ही ग्रलंकारों का

प्रयोग किया गया है और इस ध्येय की पूर्ति में वे पूर्ण सफल रही है।

छंद-ज्ञान से वे पूर्ण भिज्ञ थीं। दोहा, सबैधा, कुंडलिया, किवल, सभी प्रचलित तथा प्रधान छंदों का प्रयोग उनके काध्य में फिलता है। इनके प्रयोग में अज्ञाद्धियाँ अपवाद रूप में आती है। पिगल ज्ञास्त्र की उपरेखा का उन्हें पूर्ण ज्ञान था, ऐसा मालूम होता है। कई स्थलों पर मात्रा की न्यूनता तथा अधिकता का दोय किवला के प्रवाह को भंग कर देता है, पर ऐसे स्थल बहुत कम है। उन युग की अन्य लेखिक काओं ने कला तथा भाव का संतुलन इस मात्रा में नहीं बाँधा। कुंडलिया छंद के साधारण नियम के अनुसार, जिस ज्ञाद्ध से छंद आरम्भ होता है उसी से उसका अन्त भी होना चाहिए, परन्तु सुन्दर कुँवरि ने इस नियम का पूर्ण उल्लंघन किया है।

इन ोने प्रधान रूप से ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। क्रियापद, विभिन्नतयों, कारक चिह्न इत्यादि शुद्ध ब्रजभाषा के ही हैं, श्राइचर्य का विषय तो यह है कि राजस्थानी की छाया का भी आभास उनकी भाषा में नहीं मिलता। ऐसा जात होता है कि भाषा के प्रयोग में वह स्थानीय भाषा-निष्ध के प्रति जागरक रहती थीं। इस निषेध का मूल कारण क्या था यह समक्ष में नहीं आता। ब्रजभाषा में संस्कृत शब्दों का तत्सम रूप में प्रयोग उनके संस्कृत विषयक यथेष्ट ज्ञान का परिचायक है। संस्कृत मिश्चित साहित्यिक ब्रजभाषा ही उनके काव्य की भाषा है, जो यथोचित ग्रलंकार से विभूषित होकर, भावनाओं की श्राभव्यक्ति के लिए पूर्ण सक्षम वन गई है।

सुन्दर कुँवरिबाई के काव्य की पूर्ण उपेक्षा हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों की नारी द्वारा रिचत साहित्य के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टि की परिचायक है। विज्ञालता के समक्ष क्षुद्र की उपेक्षा का कारण तो समक्ष में श्रा सकता है, परन्तु साहित्य के विज्ञाल सागर में केवल श्रसाधारण विन्दुश्रों का ही महत्त्व नहीं होता, साधारण विन्दुश्रों का श्रभाव सागर की विज्ञालता के श्रस्तित्व को भी शंकापुक्त बना सकता है, सुन्दर कुँविर की प्रतिभा पर संशय करने का कोई श्राशार नहीं है। नारी-जीवन की परिसीमाध्रों के बीच प्रस्कृटित उनकी काव्य-प्रतिभा के कला तथा भाव दोनों पक्ष सबल हैं। परिष्कृत भाषा, सरस श्रभव्यवित, सुन्दर कल्पनाएँ, रसानुभूति इत्यादि काव्य का कोई श्रंग ऐसा नहीं, जो उनकी रचनाश्रों में न हो।

उनकी समस्त रचनाम्रों की साधारणता में घनेक उत्कृष्ट स्थल मिलते हैं, जहाँ ध्रमुभूतियों की म्रभिव्यक्ति तथा कला का प्रयोग ओव्य तथा उच्च स्तर पर है। उनके काव्य की प्रनागपूर्ण उपेक्षा के लिए हिन्दी के इतिहासकारों का स्त्रियों द्वारा रचित साहित्य के प्रति उपेक्षालय दृष्टिकोग ही उत्तरदायी है।

ताज-धर्म तथा जाति की सीमा तोड़कर कृष्ण के चरणों में सर्वस्व समर्पेश हारा, ताज ने कृष्ण रूप के प्रति नारी के सहज श्राकर्षण का प्रमाण दिया। मह्म- कालीन धार्मिक संकीर्शताशी तथा सामाजिक बन्धनी का श्रतिकमरा कर श्रपनी भावनात्रों की सामर्थ्य तथा अवलता की इस परिचायिका की जीवनी पूर्णतः संविध है। इनका संक्षिप्त उल्लेख यद्यपि शिवसिंह सरोज के समान प्राचीन इतिहास ग्रंथ में भी मिलता है, परन्तु इनका परिचय उसमें पुरुष के रूप में दिया गया है। ताल कवि शीर्षक से जनके स्त्री होने का कोई प्रमास नहीं मिलता। परन्तू श्री मंशी देवीप्रसाद तथा ग्रन्य लेखकों की कृतियों में ताज का नाम स्त्रीलिंग में प्रयक्त है । इनका जन्म, रचनाकाल, मृत्य-तिथि सब कृष्ट पुर्गातया संविग्ध है। शिर्वासह सरीज के श्रनसार इनका जन्म संवत १६५२ है। पंशी देवीप्रसाद ने सम्वत १७०० के लगभग इनका समय गाना है। 'हिन्दी के मुमलमान लेखक' तथा 'मुसलमानों की हिन्दी सेवा' में उनकी जीवनी का कुछ श्रंश तथा उनकी रचनाश्रों के कुछ उद्धरण संकलित है। 'स्त्री किव कीमदी' में जीवनी ग्रंश तो सन्तोषजनक है, पर काव्य के उद्धरणों की संख्या इतनी कम है कि उसके आधार पर ताज की काव्य-प्रतिभा के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । श्री निर्मल जी ने ताज के विषय में श्री गोविन्द गिल्ला भाई से पन्न-व्यवहार किया था। गोंदिन्द गिल्ला भाई हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने लिखा है कि ताज के सँकड़ों छंद उनके पास एकत्रित हैं। उनके निम्न पत्र द्वारा ताज के जीवन के विषय में श्रन्मान किया जा सकता है :---

"ताज नाम की एक मुसलमान स्त्री किव करोली ग्राम में हो गई है। वह नहाधोकर मंदिर में भगवान् का नित्य प्रित वर्शन करती थी, इसके पश्चात् भोजन ग्रहण
करती थी। किन्तु एक दिन वैष्णवों ने उसे विधिमिणी समफ्तर मंदिर में दर्शन करने
से रोक दिया। ताज उस दिन उपवास करके मंदिर के श्रांगन में ही बैठी रह गई
और कृष्ण का नाम जप करती रही। जब रात हो गई तब ठाकुर जी स्वयं मनुष्य का
रूप धारण कर भोजन का थाल लेकर ताज के पास ग्राये श्रौर कहने लगे तूने आज
श्रदा-सा भी प्रसाद नहीं खाया, ले श्रव इसे खा। "" प्रात:काल जब सब वैष्णव
प्राये, तो ताज ने सारी वातें उनसे कह सुनाई। ताज के सामने भोजन का थाल
देखकर वे श्रत्यन्त चिकत हुए। वे सभी बैष्णव ताज के पैरों पर गिर पड़े श्रौर क्षमाप्रायंना करने लगे। तब से ताज प्रतिदिन भगवान् के दर्शन करके प्रसाद ग्रहण करने
लगी। पहले ताज मंदिर में जाकर ठाकुर जी का दर्शन कर श्राती थी तब श्रौर दूसरे
वैष्णव दर्शन करने जाते थे।

"ताज परम वैद्याव थ्रीर महा भगवद्भवत थी। ठाकुर जी की कृपा से श्रह भक्त हो गई। जब में करौली गया था तब श्रनेक वैद्यावों के मुंह से मैंने यह बात सुनी थी, वहीं मैंने इनकी श्रनेक कविताएँ भी सुनीं। उसी समय इनकी कितनी ही किताएँ मेंने लिख भी ली थीं। ताज की वो सौ कविता मेरे हाथ की लिखी हुई भेरे

निजी पुस्तकालय में हैं।"

—गोविन्द गिल्ला भावे सिहोर, भाव नगर राज्य

ताज का निवास-स्थान करीली ग्राम में था। मुसलमान घर में जन्म लेकर भी उनके संस्कार परम वैद्यावों के से थे। इनके विषय में कुछ दन्तकथाएँ प्रचलित हैं जिनका सारांश यह है कि वे कृष्ण की परम भक्त थीं। हिन्दू नियमों के ग्रनुसार स्नान-ध्यान करके वे मंदिर में कृष्ण के दर्शन-हेतु जाती थीं। एक दिन वैद्यावों ने उनके विधमीं होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश करने का निवेध कर दिया। ताज अपने इद्यदेव के दर्शन के बिना भोजन केंसे करतीं, ग्रतः उपवास करके वे कृष्ण का नाम जपती रहीं। राशि में स्वयं कृष्ण मानव रूप में उनके पास भोजन लेकर आये, और इस भेद के खुलने पर वैद्यावों ने लज्जा से क्षया-प्रार्थना की और श्रपना निषेध लौटा लिया। श्रन्त:साक्ष्य तथा यत्र-तत्र विखरों हुई ताज विषयक प्राप्त सामग्री से यह प्रमाग्रित होता है कि वह पंजाब की निवासिनी थीं। उनके मुसलमान होने में कोई सन्देह नहीं है। ये स्वयं श्रपने धर्म-परिवर्तन की कहानी इन शब्दों में कहती हैं—

सुनो दिलजानी, मेरे दिल की कहानी,
तुम दस्त ही विकानी, वदनामी भी सहूँगी में।
देव पूजा ठानी, में निवाज हूँ भुलानी,
तजे कलमा कुरान साढे गुनन गहूँगी में।।
स्यामला सलोना सिर ताज कुल्ले दिये
तेरे नेह दाग में निदाध ह्वं दहूँगी में।
नन्द के कुमार कुरवान तोरी सूरत पै,
त्वाढ़ नाल प्यारे हिन्दुवानी ह्वं रहूँगी में।।

इस स्पष्ट कथन के पश्चात् उनके धर्म-परिवर्तन में कोई सन्देह नहीं रह जाता। परन्तु आवश्ययं तो इस बात का है कि इनकी रचनाओं में इस्लामी सिद्धान्तों की छायामात्र भी नहीं दिखाई देती। प्रसिद्ध मुसलमान कृष्ण-भवत रसखान की भाँति ही ताज भी कृष्ण के रूप और शक्ति पर मुग्ध हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि किसी वैष्णव का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। कृष्ण के प्रेमवर्णन में केवल उनका रूप ही नहीं है, उनकी शक्ति भी है।

यद्यपि उनके कृष्ण का रूप माधुर्य भावना के अनुकूल आलम्बन प्रस्तुत करता है। परन्तु अधिक स्थलों में या तो वह सजे-सजाये रासमंडली में नृत्य करने वाले नकली कृष्ण के समान भासित होते हैं; जैसे- छैल जो छवीला सब रंग में रँगीला, बड़ा चित्त ग्रड़ीला कहूँ देवतों से न्यारा है। माल गले सोहे, नाक भोती सेत जोहे. कान कुंडल मन मोहे, लाल मुक्ट सिरधारा है।।

श्रथवा पतित-उद्धारन गरिसाभय, भ्रवतार रूप कृष्ण उनकी श्रास्था के पात्र हैं —

ध्रुव से प्रहलाद गज प्राह से ऋहित्या देवि,
स्योरी श्रोर गीध श्रोर विभीषन जिन तारे हैं।
गापी श्रजामिल सूर तुलसी रैदास कहूँ,
नानक सलूक ताज हिर ही के प्यारे हैं।
धनी नामदेव दादू सदना कसाई जान,
गनिका, कबीर, मीरा, सेन उर धारे हैं।
जगत को जीवन जहान बीच नाम सुग्यो,

राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं।।

कृष्ट्या के मधुर रूप का चित्रण उनके विराट रूप के अकन की तुलना में बहुत नीचे रह जाता है। मधुर चित्रण में ज्ञाचीरिक चेष्टाओं की प्रधानता के सामने उनका भावात्मक पक्ष गौगा पड़ जाता है, परन्तु विराट की गरिमा के प्रति आस्था और चिक्वास उनके काव्य के एक-एक शब्द में प्रस्फुटित होता है। उनके कृष्ण में महाभारत के राजनीतिज्ञ, गीता के उपदेशदा तथा अज के कन्हैया के रूपों का समन्वय है।

भावनाओं की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हिन्दू धर्म पर विश्वास ग्रौर कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम तो आहवर्य की वस्तु नहीं है, परन्तु ताज द्वारा विणित हिन्दू धर्म में प्रचलित पौराणिक कथायें, उनके प्रसंगानुकूल शुद्ध तथा यथासध्य वर्णनों को देखकर हठात् विश्वास नहीं होता कि उनका जन्म मुसलमान घराने में हुआ था। महाभारत रामायण इत्यादि की प्रचलित कहानियों से ही नहीं ग्रिपतु श्रनेक श्रन्तःकथाओं से भी उनका पूर्ण परिचय है। कुन्दनपुर जाकर भीष्म की सहायता करने जैसी श्रनेक छोटीछोटी कथाओं का विवरण भी उनकी रचनाओं में मिलता है जिससे श्रनुमान होता है कि उन्हें हिन्दू धर्म की रूपरेखा का विस्तृत ज्ञान था।

कृष्ण के प्रति उनकी भावना में ग्रनन्यता है। मानव-भावनाग्रों के ग्रारोपण में भाष्यं भावना की प्रधानता है। उनके माध्यं में लीला, रूप तथा प्रेम का सामंजस्य है। विरह की श्रनुभूतियों में मिलन की छाया देखकर संतोध कर लेने की शक्ति उनमें महीं है, उनके नेत्रों को तो साकार दर्शन में ही विश्वास है, प्रेम सम्बन्धी श्रनेक प्रसिश्च उपमानों से उनकी भावनाग्रों का यह सन्यन्य स्थापन प्रसुपम हं----

भानु के प्रकास बिना कंज मृत्त होंपि रहे,
केतकी के बास बिना भींर बुख सीर है।
देखें बिना चन्द के चकोर चित्त चाय रहे,
स्वाति बूँद जाखें बिना चातक मन पीर है॥
दीपक की जोति बिना सीस तो पतंग धुने,
नीर के बिछोह मीन कैरो करि जी रहे।
कहूँ कि ताज मिल मानिये हमारी कि धौं,
नैनन में देखें जब नैनन में धीर है॥

हिन्दू धर्म में प्रचलित श्रानेक ग्राडम्बरों पर उन्होंने जो ग्राक्षेप किये हैं, उनमें क्यंग्य ग्रीर लांछना नहीं है, परन्तु उनकी मीठी वाणी में निहित संकेत इन उपहासप्रव बस्तुश्रों की महत्त्वहीनता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। उदाहरण के लिए—

काहू को भरोसो बद्रीनाथ जाय पाय परे,

काहू को भरोसो जगन्नाथ जू के मान को ।
काहू को भरोसो काजी गया में ही पिड भरे,
काहू को भरोसो काजी गया में ही पिड भरे,
काहू को भरोसो प्राग देखें वट पात को ।।
काहू को भरोसो सेतवन्य जाय पूजा करे,
काहू को भरोसो हारवती गये जात को ।
काहू को भरोसो ताज पुस्कर में दान दिये,

मो को तो भरोसो एक नन्द जी के लाल की।।

इस प्रकार ताज की भिक्त-भावना का ग्राधार कृष्ण का माधुर्यमय विराट रूप
है। उनकी भावनाग्रों में निर्भरणी का चंचल वेग नहीं, समतल स्थान में प्रवाहित
सरिता का शान्त स्निग्ध प्रवाह है। उपास्य के प्रति उनकी भावना में विश्वासजन्य
समर्पण है। इस समर्पण में उद्विगनता विह्वलता उतनी नहीं जितनी ग्रास्था ग्रीर श्रद्धा
है। कृष्ण के मधुर रूप में भी नैसींगक छाप है, लौकिक व्यक्ति के रूप में भी उनके
कृष्ण उनसे उच्च स्तर पर हैं, राधा तथा गोपियों के साथ कृष्ण की कीड़ा के प्रति
ग्रानन्द ग्रीर उल्लास तो है, परन्तु उच्छू सल रसिकता नहीं।

प्रेम पंथ की गहनता थ्रोर गम्भीरता से उनका प्रौढ़ हृदय परिचित है। कृष्ण के रूपअन्य ग्राकर्षण के उन्माद में उनकी भावनाथ्रों का वाँध नहीं टूट जाता, उनका संमुख्तित मस्तिष्क उसे जीवन की तुला पर रख उसका मूल्य थ्रांकने का प्रयास करता है—

मुख्यानि तिहारी जो मैंने लखी, लिख के मन में ग्रति नेह जुटानो। जो तुम चाहत एक बिसे,
हम एक के बीस विसे तेहि मानो ॥
राह बड़ी है जो प्रेम के पंथ की,
चातुर होय सोई चित ग्रानो ।
जीवन ताज कहे जग में,
तुक चारहि ग्रादि के ग्रक्षर जानो ॥

उपास्य तथा भिवत-भावना के ग्रांतिरिक्त हिन्दू धर्म में मान्य ग्रानेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी उनकी रचनाग्रों में भिलता है। कर्म-काण्ड भारतीय दर्शन में सदैद से मुख्य विषय रहा है, ताज ने इसकी विवेचना करते हुए भी ग्रानेक सबैये लिखे हैं, जिनके सीव्ठव तथा स्पण्टता का परिचय तद्विययक एक सबैये से हो जायगा—

> कर्म सो बुद्धि हूँ ज्ञान गुनै श्रष्ठ, कर्म सो ज्ञातक स्वाति जो पीवे। कर्म सो जोग श्रष्ठ भोग मिले, श्रष्ठ कर्म सो पंकज नीर न छीवे।। कर्म सो ताज मिले मुख देह की, कर्म सो श्रीति प्रतंग ज्युँ देवे। कर्म के यों ही श्रधीन सबै, श्रष्ठ कर्म कहू के श्रधीन न होवे।।

ताज द्वारा रचित काव्य के विषय से परिचय के उपरान्त उनकी रचनाथों का काव्य-पक्ष हमारे समक्ष थाता है। ताज के काव्य में अनुभूतियों के लोत का स्वच्छन्त तथा निर्वन्य प्रवाह नहीं है। अगुभूतियों की गति की स्वच्छन्तता मुक्त गेय पदों में ही व्यक्त की जा सकती है, ताज ने कृष्ण काव्य के लेखकों की चिर-परिचित पद-शैली का अनुसरण न करके किवस तथा सर्वया-शैली को अपनाया है, परन्तु छंदों के बन्धान में वे पूर्णतया सफल रही है। उनके सर्वया तथा किवस दोनों ही छंदों के अयोग में कोई विचारणीय दोष नहीं था पाये हैं। शैली की प्रांजलता तथा छंदों की लय और संगीत एक मध्यकालीन साधारण नारी के लिए अपवाद-से लगते हैं। हिन्दी में अक्ति-काव्य की रचना करने वाली स्त्रियों में रानियाँ ही अधिक थीं। उनके लिए काव्य-कास्त्र इत्यादि विषयों की शिक्षा यदापि बुष्पाय्य अवश्य थी, पर अप्राप्य नहीं थी, परन्तु ताज जैसी साधारण स्त्री में काव्य-शास्त्र विषयक प्रांजलता वास्तव में आक्ष्म कारण बनी साधारण हो में काव्य-शास्त्र विषयक प्रांजलता वास्तव में आक्ष्म कारण बन जाती है।

उन्होंने श्रनेक स्थानों पर उत्शेक्षा, उपमा, उवाहरण इत्यादि श्रलंकारों हारा श्रपने काव्य का सौन्वर्य द्विगुणित किया है। प्रसिद्ध उपमानों ही का सम्बल उन्होंने लिया है, परन्तु उसे श्रपनी मधुर भावनाश्रों तथा भाषा द्वारा चिर-नवीन बना दिया है। श्रनुप्रास की पुट से ही उन्हें सन्तोष नहीं होता प्रत्युत उनकी बौली ही सानुप्रासिक है—
ऐसे हैं छबीले लाल छल की जो बात करें,

मेरे चाह चौगुनी तलास दिन रैन हैं।

मन में उमंग भरे कीमले कनक रंग, नेह भरे मोह सो जो मोहे मन मंन है। चतुर सयाने सबै चातुरी की बातें सुने, चाहि चित चोर लेत ऐसे दुख देन हैं।

उपमा के भी अनेक सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। उपमा, उदाहरण, सन्देह इत्यादि अलंकारों का प्रयोग मात्रा में यद्यपि पर्याप्त है, परन्तु अधिक सुन्दर नहीं है। उत्प्रेक्षा बहुत सुन्दर वन पड़ी है। एक उदाहरण लीजिए—

नेक्नु बिहाय न रैन कछू यह जान भयानक भार भई है ।
भीन में भानु समाज सु दी जिल खंगन में मनी आग दई है।।
प्रसाद तथा माधुर्य गुर्गों से उनकी कविता खोत-प्रोत है। शान्त रस तथा अपाधिक
श्रृंगार उनके काव्य में प्रधान है। साधुर्य और श्रद्धा की भावनाएँ कृष्ण के महिम तथा
रसिक चरगों पर विखरकर काव्य बन गई हैं—

हुट्ट जन मारे, सब सन्त को उबारे, ताज, चित्त में निहारे, प्रन प्रीति करनवारा है । नन्द जू को प्यारा, जिन कंस को पछारा, वह बुन्दावन वारा, कृष्ण साहव हमारा है ॥

ह्यय में उमड़े कृष्ण के प्रति आस्था का यह उत्लास, रिव के प्रकाश, वन्द्र की शीतलता, ईश की कृषा, शुक्र, शिन, मंगल इत्यादि अनेक नक्षत्रों की गित से भी अधिक वृद्ध और प्रवल है—

मों को तो भरोसो एक प्रीतम गोपाल को।

ताज के माध्यं में किसी-किसी स्थल पर लोकिक शृंगार की भावनाधीं का प्रभाव प्रथान दिखाई देने लगता है। कालिन्दी के तट पर स्थित निकुंज के मध्य पंकज शय्या प्रस्तुत कर राजा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण तथा राधा की चटक- भटक पर श्रटकी हुई श्रांखें कल्पना-जगत् की सुन्दर निर्माण है, परन्तु इस प्रसंग में श्रालम्बन की श्रपाधिवता ही नैसिंगिक है; भावनाश्रों तथा वातावरण की लौकिकता में काम का स्पन्दन है—

कालिन्दी के तीर नीर निकट कदम्ब कंज, मन कछु इच्छा कीनो सेज सरोजन की। श्रन्तर के यामी कामी कँवन के वल लेके, रची सेज तहाँ शोभा कहा कहीं तिनकी।। तिहिं समं ताल प्रभु दंपति मिले की छवि, बरन सकत नाहिं कोऊ वाहि छन की। रावे की चटक देखि ग्रैंखियाँ श्रटक रहीं, मीन को घटक नाहि साजत वा छवि की ॥

उनकी सरस श्रिभिट्यंजना शांजल भाषा, सजीव करपना, भावुक चित्रमा तथा सुन्दर श्रलंकृत दीली का परिचय, नीरव रजनी के एकान्त में, श्रश्रुश्रों तथा उच्छ्वासों में तड़पती हुई विरहिमी बाला के चित्रम से मिल जायगा—

> चैन नहीं मन मं, मलीन सुनैन भरे जल में न तई है। ताज कहे पर्यंक यों बाल, ज्यों चंप की माल विलाय गई है।। नेकु विहाय न रैन कछू यह जान भयानक भीर भई है। भीन में भान समान सुदीयक, छंगन में मनो ग्रांगि दई है।।

मन की व्याकुलता में मलीन, पर्यक पर मुर्काई हुई चंपकमाल के सदृक्त माला की व्यथा इन भावपूर्ण तथा अलंकृत पंक्तियों में सजीव है। अतीक्षा की लम्बी घड़ियों के बीच यह देखकर कि रात्रि अभी बहुत शेष है, उसके मन का भार बढ़ जाता है और सूने भवन में जलते हुए प्रदीप का आलोक उसके अंगों को प्रखर सूर्य की भाँति जलाता है। कल्पना, भाव तथा अभिन्यक्ति, इन सभी दृष्टियों से ये पंक्तियाँ साधारण स्तर से ऊँबी हैं। ताज के काव्य में व्यक्त औड़ भावनाओं तथा प्रांजल और परिपक्व अभिव्यंजना शैली पर दृष्टियात करने से ऐसा जात होता है कि ताज ने काव्य-रचना का आरभ्भ एक प्रौढ़ जीवन-दर्शन को आत्मसात् करने के पश्चात् किया था। इस्लाम के एकेश्वरयाद में उन्हें उनकी अपनी आध्यात्मक जिज्ञासा का समाधान नहीं प्राप्त हो सका, और लोकिक विकर्षण के प्रभावस्वरूप अध्यात्म क्षेत्र में अनेक प्रयोग करने के पश्चात् उनकी रागात्मक प्रवृत्तियों को कृष्ण के मधुर रूप का आश्रय मिला, यही कारण है कि उनके काव्य में रागात्मक अनुभूतियों के साथ गम्भीर दार्शनिकता की सरस अभिव्यंजना मिलती है।

ताज पंजाब की निवासिनी थीं। उनकी कुछ कविताओं से पंजाबी तथा उर्दू के शब्दों का बाहुत्य है तथा अधिकांश सबैये तथा कवित्त शुद्ध बजभाषा की माधुरी में पगे हुए हैं। ऐसा भास होता है कि काव्य-साधना के आरम्भ-काल की रचनाओं में जब उन्हें ब्रजभाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं था, उन्होंने उर्दू तथा पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया है। उनके धर्म-परिवर्तन सम्बन्धी सबैये की यह पंक्तियाँ इस कथन की पुष्टि करती हैं—

सुनो दिलजानी, मेरे दिल की कहानी,

 दूसरे प्रसंगों के कविस तथा सबैध ये भी ऐसे प्रावेक खवाहरण मिलते है— प्रीतम प्रवीन मुनो कहूँ वे वेर तुन्हें

मित्र का मिलाप धार जिस्त की निसानी है।

इसके विषरीत अनेक स्थलों पर जनको भाषा संस्कृत को अनेक तद्भवों तथा कुछ तत्समों से बनी हुई बजभाषा है; पीछे आये हुए अनेक उद्वरण इस उक्ति के प्रमागस्वरूप लिए जा सकते हैं। उर्दू भाषा के प्रयोग के कारण खड़ीबोली का भी पुट जनकी भाषा में आ गया है।

श्रन्य कविष्वियों की रचनात्रों के प्रश्नकाशन को हो भांति ताज की रचनायें भी उपेक्षित साहित्य की राशि के साथ पड़ी हुई है। जो रचनाये यत्र-तत्र खोज के फलस्वरूप एकत्रित हो सकी हैं, उनका श्रतांश भी श्रभी जनता के सामने नहीं श्रा सका है, जो रचनायें प्राप्त हैं, उन्हीं के श्राधार पर उनकी काव्य-प्रतिभा श्रीर कला-प्रियता का श्राभासमात्र मिलता है।

कृष्ण काव्य की कविषित्रयों में, कला के सीण्डव की दृष्टि से मीरा के परचात् ताज का ही स्थान ब्राता है। उनके काव्य की शुद्ध ब्रात्मा सुघर कला की कसौटी पर पूर्ण परिष्कृत होकर निखर गई है। यह कहना अनुप्युक्त न होगा कि ताज अपने युग की एकमात्र सचेष्ट कलाकार थीं। मीरा की श्रनुभूतियों की प्रखरता ही कला बन गई थी, उनकी भावनाओं के ब्रजल स्रोत के प्रवाह में मुन्दर मुक्ताएँ मिलती हैं, परन्तु ताज की अनुभूतियाँ उनकी प्रतिभा तथा कला के स्पर्व से कुन्दन बन गई हैं।

अत्येली अलि—श्री बडश्वाल जी द्वारा सम्पादिस, नागरी अचारिसी सभा की खोज रिपोटों में तथा उन्हों के द्वारा लिखित एक लेख में अलवेली श्रिल का उल्लेख मिलता है। इनके विषय में सबसे पहला सन्देह यह उत्पन्न होता है कि ये स्वी थीं अथवा सखी सम्प्रदाय की स्त्री नामचारी अनुयाथी। न्वयं वडश्वाल जी ने तथा शोध करने वालों ने उनका उल्लेख किया तो है स्त्री के रूप में, परन्तु उसमें शंका के शब्द भी बहुत मिले हुए हैं। बडश्वाल जी के मतानुसार उनके सखी सम्द्रदाय के अनुयायी होने की अधिक सम्भावना वृद्धिगत होती हैं। हस्त्रलिखित ग्रंथों की खोज करने वालों ने एक स्थान पर लिखा है, अलवेली श्रिल वंशी अली की भक्त थीं। दूसरे स्थान पर लिखा है कि वह पुरुष थीं या स्त्री, यह कहना किन है। उनके काव्य तथा साधना का रूप देखकर तो उनके सखी सम्प्रदाय के पुरुष होने की सम्भावना लगती है; उन्होंने अपने यथार्थ नाम का प्रयोग अपनी रचनाशों में नहीं किया, इसी कारण, उन्हों कव-यित्रियों की श्रेणी से पृथक् नहीं किया जा सकता, जब तक कि इतिहासकार इस विषय में किसी विशेष निष्कष्ठ पर न पहुँच जायें।

मिश्रवन्यु में इनका उल्लेख इस प्रकार है—इनकी कविता भक्तमाल में है और

३०० पद गोविन्द गिल्ला भाई के पुस्तकालय में हैं। 'रस मंजरी' में भी इनके कवित्त हैं। परन्तु श्रय तक उनका स्वतन्त्र ग्रंथ न तो जोघ में ही मिला था श्रीर न हिन्दी साहित्य के किसी इतिहास ग्रंथ में ही।

उनके जीवन तथा रचनाकान के विषय में कुछ सामग्री प्राप्त नहीं है। इनके गुरु बंकी ग्रली थे, जिनके नाम का उल्लेख उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इनके लिखे हुए तीन ग्रंथों का विवर्ण खोज रिपोर्ट में मिलता है—

- १. प्रलबंगी ग्रांल ग्रंथावली ।
- २. गुसाईं जी का नंगल।
- ३. विनय कुंडलिया।

श्रलवेली श्रिल ग्रंथावली में, श्रिया की का एंगल, राघा श्रष्टक श्रोर मांभ नाम के तीन छोटे-छोटे ग्रंथ संगृहीत हैं, जिनमें राधा जी के स्वरूप-श्रृंगार तथा सावन सम्बन्धी गीतों का चयन है। उद्भूत पदों हारा उनकी श्रिभव्यंजना, कला भाव तथा साधना के विषय में श्रनुमान किया जा सकता है। ग्रंथ के श्रारम्भ में राधा की स्तुति है, जो कला तथा भाव दोनों दृष्टियों से श्रत्यन्त साधारण है। श्रन्त में उस स्थिति का चित्रण है जहाँ भयत हृदय की कल्पना, पूर्ण तन्मय होकर श्रपाधिव सत्ता की श्रगुभूति श्रपने जीवन में करने लगती हैं—

नेह सनेह सनी श्रंगिया या सारी मन भावै। सखी जानि के श्रपनी हमको श्रंतरौटा पहिनावै।। बाल खुले पर सूहे फेंटा तूरा श्रजब सुहावै। डोरी लगे डुपटटे की लपटन लटकिन मनभावै।। तिलक श्रलक माला मोतिन की किट तट बंदी बाँधे। चुम्बन करत लाल मुख लाल वंशी कर घर काँधे।।

राधा का यह रूप, उनके प्रति साधक की भावना तथा ग्रभिव्यक्ति की स्पष्टता नारी-हृदय की श्रवेक्षा, नारी बनने की कल्पना सुख में विभीर पुरुष के हृदय के श्रविक निकट है।

मो सों ही न फोई पातकी तुम सो तो श्रधिक उदार।
तुम हो तैसी कीजिए श्रहो रिसक सुकुमार॥
श्रहो रिसक सुकुमार करूँ विनती कर जोरी।
बंध्यो रहे मन रैन दिना तुब प्रेम की डोरी॥
जो चाहो सो करो कुँवर त्रिविध मन हरना।
श्रलबेली श्रील परी श्रान पद पंकज सरना॥

इन पदों में भावनाणों की प्रखरता, अभिन्यंजना-शैली इत्यावि काव्य के सभी

स्मावश्यक श्रंगों की परिपूर्ति हुई है। नारी-भावना चाहे इनके रचयिता को स्त्री मानने का लोभ न संवरण कर सके, परन्तु तर्क श्रीर विवेक उन्हें सखी सम्प्रदाय का साधक मानने को ही विवश करते है, परन्तु कवियित्रियों के मध्य उनका उल्लेख करना उनके नाम की संविग्धता के कारण ही श्रानियार्य हो गया है।

श्रमावा श्री में साथ संस्कृत पदावली का प्रयोग भाषा की माधुरी की ग्रासिवृद्धि कर देता है। श्रेमाया के स्थानीय क्यों के साथ संस्कृत पदावली का प्रयोग भाषा की माधुरी की ग्रासिवृद्धि कर देता है। श्रीली उनकी श्रमंकृत तो नहीं कही जा सकती, परन्तु श्रमंकारों के प्रयोग का श्रमाय नहीं है। रूपक तथा उपमाश्रों का परम्परागत उपमानों द्वारा प्रयोग किया है। पव श्रेली ही उन्हें प्रिय है, परन्तु बिनय कुंडिलया ग्रंथ में कुंडिलया छद का सफल प्रयोग हुशा है। उनकी भाषा की माधुरी, कल्पना की प्रसुरता, मोलिक उद्भावनाश्रों तथा छंद के लय का परिचय दस कुंडिलया से भली प्रकार मिल सकता है—

वजनागरि खूड़ामिन सुख सागर रस रास ।
राखौ निज पद पिंजरे मम मन हंस हुलात ।।
मम मन हंस उलास बढ़े दिन दिन श्रतिभारी ।
रहं तदा चित चाक लखे ज्यों चालक वारो ।।
कामी के मन काम दाम ज्यों रंकहि भावे ।
नवल कुँवर पद श्रीति सु श्रतबेली अिल पाने ।।
जागत नैनन में रहाँ सोवत सपने माँहि ।
खलत फिरत इक छिन कहँ अन्तर परिहं नाहि ।।
श्रंतर परिहं नाहि निरिष्ठ तुव बदन किशोरी ।
श्रेम छके दिन रैन रहे दृग खंद चकोरी ।।

श्रालबेली श्राल के व्यक्तित्व के विषय में केवल इतना ही निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उनमें काव्य-प्रतिभा थी। सखी सम्प्रदाय की आराध्य देवी राधिका की वन्दना तथा उनका महत्त्व-वर्णन उन्हें सखी सम्प्रदाय का अनुपायी ही घोषित करते हैं। वह स्त्री थीं श्रथवा पुरुष, यह प्रश्न अनिश्चित ही रह जाता है। यदि वास्तव में वह स्त्री थीं, तो कविधित्रयों के इस इतिहास में उनके साथ अन्याय नहीं होता, या यदि वे पुरुष थे, तो भावना में ही नारी बनने के पुरस्कार-स्वरूप इस लेख के अन्तर्गत उनके नाम का उल्लेख अधिक अनुपयुक्त नहीं है।

उनका दूसरा ग्रंथ है गुसाई जी का मंगल । इस ग्रंथ में गृह वंशी श्रली के सम्बन्ध में भू गारपूर्ण वधाई के गीतों का संग्रह है। इस ग्रंथ की कविताओं का रूप-निर्धारण तथा विषय-निरूपण निम्नलिखित पर के द्वारा किया जा सकता है। श्रारम्भ के पर में गृह की बन्दना में भी स्त्रीलिंग का प्रयोग है। वंशी श्रली सखी सम्प्रदाय के मुख्य भक्तों में हो गये हैं। उनके लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग उनके पुरुपत्व को भी शंकित बना देता है। इस उद्धरण से उनका राधायल्यभ मत का अनुयायी होने की और भी अधिक पुष्टि होती है। पद में बंशी अली जी के प्रति संगल कामना व्यक्त है—

> जय जय श्री वंशी अली लिलत श्रिभरामिनी। रूप सुशील सुमुख शिये गुन गामिनी।। रहत संतन ग्रंग संगी, रिसक सिन कल कामिनी। जय जय श्री वंशी श्रली, लिलत श्रिभरामिनी।।

इस ग्रंथ के पद छोटे-छोटे, बहुत सरस और मार्मिक है, वंशी ग्रली तथा राघा विषयक भावनाएँ उन्हें पूर्ण रूप से सखी सम्प्रदाय का प्रमाणित करती है।

तीसरा ग्रंथ है विनय कुंडलिया—इस ंथ मे राधा की विनय अनेक प्रकार से कुंडलिया छंद में की गई है। अपने लिए भी उन्होंने स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया है। काव्य के जो अंश प्राप्त है उनमें प्रसाद गुरा का आधान्य है। विनय के ये पद काव्य की आतमा की कसोटी पर नारी-हृदय के अधिक निकट उतरते हैं।

बीरां—राजस्थान की इस्क्वियित्री का उल्लेख महिला मृदुबानी के श्रितिरिक्त श्रम्यत्र नहीं मिलता । मुंबी देवीप्रसाद जी की राजस्थान के लेखकों की खोज रिपोर्ट में इनके नाम का उल्लेख श्रवस्य मिलता है। इनके जीवन के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। केवल इतना ही निस्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वे जोधपुर-निवासिनी थीं। जनश्रुतियों के श्राधार पर यह भी कहा जाता है कि सम्बत् १८०० में सती होकर उन्होंने श्रपने जीवन का श्रन्त किया था।

इनके बनाये हुए पद जोधपुर के संग्रहालय के एक ग्रंथ में वहां के शासक श्री बस्तींसह जो के पदों के साथ मिलते हैं, परन्तु इसके आधार पर ही बस्तींसह जो के साथ उनके सम्बन्ध की सम्भावना उचित नहीं है। उनके पदों में कृष्ण के रूप-वर्णन तथा उनकी भिक्त-भावना की ग्रीभव्यंजना मिलती है। उनके पद रागबद्ध है। राग सोरठ तथा राग विलावल के ग्रीत उनकी विशेष एवि मालूम होती है। साधारण पिष्टपेष्टित भावनाएँ सीधे-सरल शब्दों में व्यक्त है। भजन, कीर्तन इत्यादि के ग्रवसरों पर गाये जाने योग्य भजनों तथा गीतों में पाई जाने वाली संगीतवद्ध तुकवंदियों की अपेक्षा तो यह श्रेष्ठ है, पर उत्कृष्ट काव्य के ग्रन्तर्गत रखे जाने की क्षमता उनमें नहीं है। काव्य की सन्मयता की अपेक्षा उनमें संगीत का प्रवाह ग्रिधिक है—

बस रहि भेरे प्रारा मुरिलया बस रहि मेरे प्रारा। या मुरिलो ने काह न घोल्यो उन कजवासिन कान।। मुख की सौर लई सिखयन मिल ग्रमृत पीयो जान। वृन्दावन में रास रच्यो है, सिखयाँ राख्यो मान।।

वृत्ति सुनि कान भई भतवारी अन्तर लग गयो ध्यान । बीरा कहे तुग बहुरि वजाओं नंद के लाल सुजान।।

ये गीत काव्य की अपेक्षा लोकगीत के अधिक निकट है । गाने की सुविधा-नुसार मीरा के पदों के समान इनके पदों में भी रे, री इत्यादि निरर्थक अक्षरों का अयोग मिलता है। काव्य-दृष्टि से इन पदों का अधिक मूल्य नहीं है, पर साधारण नारी-हृदय की साधारण भावनाएँ बड़ी सफलता के साथ इनमें व्यवत हुई हैं—

प्रीति लगाय जिन जाय रे साँवरिया, प्रीत लगाय जिन जाय रे।
प्रीतम को पतिया लिख पठाऊँ रुचि रुचि लिखी बनाय रे।
जाय बंचाग्रो नन्द नन्दन सो, जिवड़ा श्राति श्रकुलाय रे।।
प्रीति की रीति कठिन भई सजनी करवत श्रंग कटाय रे।
जव सुधि श्रावे स्याम सुंवर की, विन पावक जिर जाय रे।।
।मलन मिलन तुम कह गये मोहन श्रव क्यों देर लगाय रे।
बीरां को तुम दरसन दीजों, तव मोरे नैन सिराय रे।।

इस पद की स्वाभावोक्तियाँ तथा विरह की सरल अभिन्यंजना ध्यान देने योग्य है। सबसे पहले नारी सुलभ एकनिष्ठ भावना स्वाभाविक रूप में व्यक्त होती है। तुम्हारे तो बहुतेरी संग सखी हैं पर हमारे तो तुम्हीं एक हो। फिर हृदय की आकुलता पत्र में अकित कर वह उनके पास अपने हृदय की वेदना तथा दाहक ज्वाला का आभास भेजना चाहती है। उस प्रीति में करवत की टीस है, विना पावक ही जला देने की दावित है, आने की अवधि देकर भी कृष्ण नहीं आये हैं। उनके पथ पर विछी हुई आँखें उनके दर्शनों से ही शीतल हो सकती हैं अन्यथा नहीं।

किसी कवि के काव्य' के संक्षिप्त आभास मात्र से उसके व्यक्तित्व तथा साहित्य के विषय में निश्चित धारागायं बनाना यद्यपि अधिक उपयुक्त नहीं जान पड़ता, परन्तु उनके उपलब्ध पदों के आधार पर उनके काव्य के विषय में कुछ-न-कुछ अनुमान तो लगाया ही जा सकता है।

इन पंक्तियों में स्वतः श्रनुभूत भावनाओं का व्यवतीकरण है। सुगठित कला-सर्जन का तो इसमें श्रभाव श्रवस्य है, परन्तु विश्वलब्धा की श्रनुभूतियों के चित्रण की स्वाभाविकता में किसी प्रकार का संज्ञय नहीं किया जा सकता। इन पंक्तियों में व्यक्त माधुर्य में किसी विज्ञिष्ट सम्प्रदाय के प्रभाव की छाप नहीं है, नारी सहज विवस भावनाओं की वंयक्तिक श्रभाव्यक्ति ही इसमें प्रधान है। करवत तथा पावक के माध्यम से विरह की विद्याला के व्यक्तीकरण की परम्परा यद्यपि किसी नवीन उद्भावना तथा नूतन कल्पना का परिचायक नहीं है, परन्तु बीरां के इस पृद में जैसी स्वाभाविकता से यह भावना व्यक्त हुई है, उसमें कला का सौठ्य न होते हुए भी धनुभूति की सच्चाई धवश्य है।

राजस्थान के अनेक कवियों ने अजराज कृष्ण की उपासना में, उन्हों के प्रिय प्रवेश बज की भाषा ही अपनाई है। कृष्ण-काव्य की रचना का क्षेत्र यद्यपि राजस्थान यथेट्ट मात्रा में रहा है, परन्तु उस काव्य की भाषा प्रायः बजभाषा ही रही है। राजस्थानी प्रभाव तथा पुट अवश्य मिलते है, पर भाषा का प्रधान रूप बजभाषा है। बीरां ने भी अपन गीतों की माधुरी की सृष्टि माधुर्गप्रधान क्ष्यभाषा द्वारा ही की है। इन मुक्तक पदों पर शैली अलंकार-विहोन सीधी, सरल परन्तु आकर्षक है। उनके इन साधारण पदों में उनके साधारण परन्तु भावुक व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप है।

छत्र कुँ वर्र बाई—छत्र कुँवरि बाई कृष्ण के राठौर वंश की काव्य-परम्परा को स्थिर रखने वाली प्रतिभाशालिनी कवियत्री थीं। महारानी वांकावती, नागरीवास जी, बनीठनी जी तथा सुन्दरि वाई इसी वंश की थीं। छत्र कुँवरि बाई नागरीवास जी के पुत्र सरवारिसह की पुत्री थीं। इनका विवाह सम्वत् १७३१ में कांठडे के गोपालिसह जी खींची से हुआ था। विवाह में इनकी आधु लगभग सोलह वर्ष की तो अवश्य ही रही होगी, अतः इनका जन्म सं० १७१५ के लगभग माना जा सकता है। कहीं-कहीं यह भी कथन मिलता है कि वे राजा सरवारिसह जी की रिक्षता थीं, परन्तु यह अनुमान अशुद्ध (मालूम होता) है; क्योंकि उनके ग्रंथ प्रेम विनोद में उनके पितृकृत के विषय में निश्चित निर्वेद मिलता है। ऐसा ज्ञात होता है कि पित के साथ जीवन की लम्बी अविध व्यतीत कर वे किसी कारणवश हपनगर चली आई थीं। पितामह नागरीवास के ग्रंथों के अध्ययन तथा कृष्ण-भक्त परिवार में जन्म के कारण बालपन से ही उनके हृदय में कृष्ण-प्रेम का ग्रंकुर फूट चुका था। यही ग्रंकुर समय के साथ भिवत भाव हारा प्रेरित काव्य के रूप में विकसित हुआ।

सलेमाबाद स्थित निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रति उनके परिवार की परम्परागत श्रास्था थी। सुन्दिर कुँवरि बाई भी पतिगृह के राजनीतिक विलोड़न के पश्चात् सलेमाबाद में ही जाकर कुछ दिन रही थीं। छत्र कुँवरि बाई ने भी प्रपनी प्रौढ़ावस्था में सलेमाबाद के निम्बार्क मत की दीक्षा ली। इनकी मृत्यु-तिथि पूर्ण निश्चित रूप से नहीं बताई जा सकती। उनके ग्रंथ प्रेम विनोद में, जिसकी रचना सम्बत् १७४५ में हुई थी, उनका परिचय इन शब्दों में मिलता है—

रूप नगर राजसी, निज सुत नागरिवास। तिनके सुत सरदार सो, हों तनया में तास।। छत्र कुँवरि मस नाम है, कहि को जग माहिवे। प्रिया सरत दासत्व से, हों हित चूर सवाहि।।

सरन सलेमाबाद की, पाई तासु प्रताप। भाशयह्वी जिन रहि सके, बरन्यो ध्यान सजाप॥

प्रेम विनोद में राथा-कृष्ण के जीवन के अनेक विनोदपूर्ण हास-परिहासों का चित्रण है। उनका प्रेम हास-परिहास तथा प्रेमलीलाओं हो आगे की प्रोहता तथा गम्भीरता नहीं प्राप्त कर सका है। उसमें उन्माद है, मादकता है, मूछंना का माधुर्य है, परन्तु समर्पण तथा परिष्कार का अभाव है, वासनायें आलम्बन की अपाधिव संज्ञा के होते हुए भी पूर्ण मादक तथा अनियन्त्रित हैं, प्रेम का मानसिक पद उतना प्रधान नहीं है जितना आरोरिक। उनके प्रेम का आरम्भ रूप राग-जन्य आकर्षण से न होकर काम हारा स्पन्तित आकांकाओं से होता है।

साँभी सजाने के लिए सुमन एकत्रित करने के हेतु सब गोप-बालायें उद्यान में ग्राई हुई हैं, सब ग्रपनी किशोरी सुलभ उल्लास में मस्त सांभी के लिए फूल चुन रही हैं श्रीर—

ये दुहुँ बेबस ग्रंग फिरत, निज गित मित मिश्रित।
वर्णन की स्थूलता के कारण इनके काव्य को भिवत के श्रन्तर्गत रखते हुए भी संकोच
होता है, उनकी राथा में रीतिकालीन नायिका के हाब-भाव, काम-चेटटायें, संयोग के
अनेक पक्ष चित्रित हैं, उनके काव्य में सुन्वरि कुँविर बाई का-सा मार्दव नहीं, संयोग
की अनेक दशाओं का वर्णन कलापूर्ण तथा सजीव है, तथा कृष्ण और राथा के नाम
पर श्रृंगार-रचना करने वाले शेष्ठ किवयों से टक्कर रखने की क्षमता उनकी
रचनाश्रों में है। प्रेम विनोद में से कुछ उद्धरण तथा उनकी व्याख्या इस कथन की
पुष्टिट करेंगे।

उनकी राधा परब्रह्म की सिद्ध शक्ति नहीं, एक मुख्या नायिका है तथा उनके कृष्ण उस मुख्य भावना को सम्बल प्रदान करने वाले नायक । मुख्या का चित्रण अनुषम है इसमें कोई सन्देह नहीं है—

गरबाहीं दीने कहूँ, इक टक लखन लुभाहि। रहि रहि है है पगन पै, थिकत खड़ी रहि जाहि।। थिकत खड़ी रहि जाहि, दृगन दृग जुदै न छुटैं। तन मन फूल श्रपार, दुहुँ फल लाह लूटें।। नैनन नैनन सुलगन बैन सो नहि बींन श्रावं।। उमड़न प्रेम समुद्र थाह तिहि नाहिन पावं।।

अपलक नेत्रों से देखती हुई, दो-दो पगों के अन्तर पर उत्लासजनित श्रम से थकी राधा का चित्र अनुपम है। विविध मुकुलित सुमनों के मध्य उनका तन तथा मन भी उत्लास से कुमुसित हो रहा है, जिसके फल इन द्वारीरिक प्रतित्रियाओं के रूप में लक्षित होते हैं। उन दोनों की पारस्परिक भावनाएँ प्रेम के स्नानेश से श्रालोड़ित हो वासी द्वारा व्यक्त होने में असमर्थ हैं। नेब ही एक-टूसरे के हृदय की बात कह देते हैं।

यह मौरध्य विलास में परिवर्तित होता है, दोनों सुमन तोड़ने में ही अनेक चेष्टाओं द्वारा तृष्ति का साधन ढूँढ़ते हैं, भावनाओं की उलभन को सुलभाने में असमर्थ राधिका के वस्त्र भी द्रुष लताओं में उलभ जाते हैं। उस उलभन का सुलभाव जो रूप धारण करता है वह भिवत से सम्बन्धित हंकों हुए भी स्थूल, परन्तु मधुर तथा सजीव है—

ग्रहभत में प्रहम्मन नवल गुरुजन रहा अपार । ज्यों डारन सो डार त्यों उर हारन सो हार ।। उर हारन से हार ग्रलक ग्रलकन लपटानी । नैन नैन वैनान पुगल की कथा कहानी ।। प्रेम सिंधु छिल ललचि लहरि इत ग्रति सरसानी । जुँबरि सकुचि सतराय भिभक्षि ठिंग सखिन बुलानी ।।

इसके उपरान्त प्रेम-कामना की पूर्ण श्रीभव्यक्ति चरंग रूप धारण करती है। श्रास्थावानों को कृष्ण तथा राधा के इस रूप में चाहे जो दार्शनिक पृष्ठभूमि दृष्टिगोचर होती हो, परन्तु तार्किक श्रीर विक्लेपक इसे व्यक्तिगत भावनाश्रों के श्रपार्थिय श्रारोपण के अतिरिक्त श्रीर कुछ नहीं मान सकता। इन पंक्तियों में उनके रिसक, भावुक तथा स्वच्छन्द व्यक्तित्व की छाप है। रूपनगर की इन रानियों द्वारा रचित काव्य के सिहावलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समान वातावरण, परिस्थितियों तथा संस्कारों की उपस्थित में भी व्यक्तित्व का प्रभाव काव्याभिव्यक्ति में कितना महत्त्व-पूर्ण स्थान रखता है। निम्बार्क सम्प्रदाय की पृष्ठभूमि पर श्राधृत रानी बांकावती तथा सुन्दरि कुंवरि के काव्य में प्रेमजन्य उत्लास का मार्वव है, नारी-हृदय की संयत भावनाएँ हैं, बनीठनी जी तथा छत्र कुंबरि बाई की रचनाश्रों में प्रेम का उन्माद तथा मार्वकता है।

कला की दृष्टि से इन रचनाओं पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता। इनकी भिक्त में अनन्यता तथा निर्धेद का स्पर्ध भी नहीं, श्रृंगार को मादकता है। एक-ग्राथ स्थलों पर केवल मान विप्रलम्भ भी मिलता है, परन्तु उसमें भी काम की वाहक ज्वाला है। वर्णनों की सजीवता तथा प्राम्पोपमता लेखिका की प्रचुर कल्पना-शिक्त की परिचायक है। श्रृंगार के संचारियों तथा अनुभावों का इतना सूक्ष्म विक्लेषण कामशास्त्र के विशेषज्ञ के लिए ही सम्भव हो सकता है। छत्र कुँवरि बाई में प्रेम की विविध दशाओं के अन्तर्गत अनुभूतियों तथा चेट्टाओं में केवल कल्पना नहीं, सूक्ष्म

निरीक्षण तथा मनोवैज्ञानिक पुर भी है।

उनकी प्रांजल भाषा, अलंकृत तथा लंगीतमयी बंली ग्रशंचनीय हं । सानुप्रासिक शैली उन्हें प्रिय है । अनुप्रासों की छटा द्वारा चित्र उपस्थित कर देना उनकी कला की सार्थकता है । उदाहरणार्थ—

> जुरन धुरन पुनि दुरन मुरन लोचन ग्रानियारे। भवना गति उर मैन, वान लगि फ्ट दुसारे॥

उपमात्रों के प्रयोग भी सुन्दर हैं। सुमन लतार्थों से पुष्प तोड़ती तन्बंगी राधा भी उन्हीं में लता बनकर मिल जाती है—

नेत सुमन बेलीन ते, मोतिन की-सी बेलि।

छत्र कुँबरि वाई कृष्ण पर अपनी भावनाएं बिखरा देने वाली उन अनेक साधिकाओं में से हैं, जिन्होंने राधा तथा हृष्ण की मानव रूप देकर, उनकी कीड़ाओं हारा ही अपनी कुँठाओं की तृष्ति की । इन अभिन्यंजनाओं में उनके जीवन की अनुभूतियाँ व्यक्त हैं, अतः उनमें जीवन के लक्षण हैं । जीवन की स्पन्दित भावनाएँ, करुपना के पुट तथा कला-वातुरी के सम्बल से सफल कलात्मक कृतियाँ वन गई हैं।

वीबी रत्न कुँ वरि—रत्न कुँवरि जी के नाम का उल्लेख प्रायः समस्त खोज रिपोर्टी तथा ग्राय स्थानों पर मिलता है । उनके विषय में उनके पौत्र श्री राजा ज्ञिबप्रसाद सितारेहिन्द हारा दिया हुग्रा उल्लेख, उनके जीवन पर एक दृष्टि डालने में बहुत सहायक है । इनका पितृगृह मृजिदाबाद में था। धनी-भानी घर में उनका जीवन लाड़-प्यार में बीता। पितृगृह में भी युवावस्था से बृद्धावस्था पर्धन्त वे ग्रत्यन्त सुखी रहीं। राजा ज्ञिवप्रसाद सितारेहिन्द के ही ज्ञब्दों में उनका परिचय ग्रियक उपयुक्त रहेगा। वह लिखते हैं—

"वह संस्कृत में बड़ी पंडिता थीं, छहों शास्त्र की बेता । फ़ारसी भाषा भी इतनी जानती थीं कि मौलाना रूम की मसनवी और दीवान शम्स तबरेज जब कभी हमारे पिता पढ़कर खुनाते तो उसका सम्पूर्ण श्राशय समक्ष लेती थीं। गाने-बजाने में अत्यन्त निपुर्ण थीं। चिकित्सा यूनानी श्रीर हिन्दुस्तानी दोनों प्रकार की जानती थीं। योगाभ्यास में परिपक्व थीं। संयम, नियम श्रीर वृत्ति ऋषियों श्रीर मुनियों की-सी थी। सत्तर वर्ष की श्रवस्था में भी बाल काले थे तथा श्राँखों में ज्योति बालकों की-सी थी, वह हमारी दादी थीं। इससे हमको श्रव उनकी प्रशंसा श्रीवक लिखने में लाज श्राती है, परन्तु जो साधु, संत श्रीर पंडित लोग उस समय के उनके जानने वाले काशी में वर्तमान है, वे जनके गुशों को यथाविधि स्मराग करते है।

वितामही के प्रति पौत्र की इन श्रद्धापूर्ण उवितमों में स्रतिवायोक्ति होना स्वाभाविक है, पश्नु इनके पीछ रत्न कुँवरि जी का वात्सरमपूर्ण पुण्य व्यक्तित्व छिपा

हुया दिखाई देता है। उन्होंने शपने जीवन का श्रन्तिम काल काशी में विताया।

कृष्ण काव्य प्रधिकतर भ्रपनी लीला प्रधानता के कारण सुक्तक रकुट पदों में ही व्यक्त हुआ है। कुठ्ए-जीवन की गम्भीरता की अपेक्षा उनकी लीलाप्रियता ही कवियों का विषय रही है। रत्न कुँवरि जी की रचना कुष्श काव्य पगम्परा मे अपवाद है। लीलामय कृष्ण के विशाल जीवन की एक घटना के श्राधार पर उन्होंने ग्रेम रतन नामक खंडकाव्य लिखा। कृष्ण के किशोर रूप, बालरूप, विराट रूप का सम्पूर्ण श्रथवा खंडरूप में प्रवन्धात्मक रूप देने का प्रयास प्राय: नहीं किया गया । इस ग्रंथ में भागवत के दशम स्कन्ध के वधासीवें अध्याध का कथा के रूप में वर्गान है। इसमें कृष्ण के लीला प्रधान रूप का वर्णन प्रधान है। सम्पूर्ण कलाओं से युक्त कृष्ण की लीलाओं का एक प्रणु इस कथा का विषय है, पर कविषवी की कला तथा विन्यास के द्वारा यह प्रपूर्ण नहीं रह जाता । द्वारिकावासी कृष्ण का राजनीति में उलका हृदय इ.जवासियों के प्रेम की पुनः अनुभूति के लिए श्राकुल हो उठता है, उन्हीं दिनों सूर्य-प्रहरा पड़ता है। सूर्वप्रहरा के अवसर पर इचर से हारिकाधीश कृष्ण अपनी सुसरिजत सेना, सुहृदजनों तथा धारियावासियों को लेकर कुरक्षेत्र-स्नान के लिए प्रयागा करते है, उधर से बजवासी ग्रपने वियोग की ज्वाला में शीतलता के छीटे डालने का ग्रसफल प्रयास करने वहाँ ग्राते हैं। एक बजवासी कृष्ण के माने का समाचार बजवासियों में फैला देता है, और अन्त में कुष्ण, नन्द, यशोदा तथा राधिका मे मिलते हैं। म्रतीत की स्मृतियाँ सजीव हो, श्रांसू बनकर निकल पड़ती हैं, प्रेम के उल्लास में मुख्य, नन्द, यक्तीदा, गोप-गोपियां, राधा स्रोर कृष्ण श्रांसुत्रों द्वारा श्रपने गढ्गढ् हृदय के प्रवाह की रोकते हैं।

कुम्क्षेत्र में छः मास वास करके, गोषियों के जीवन में फिर से उत्साह उत्पन्न कर, उनके जीवन की विह्वलता को सांत्वना द्वारा वरदान और आज्यासन में परिवर्तित कर, कृष्ण द्वारिका लौट आये, और अजदासियों ने कज की स्रोर प्रस्थान किया।

भागवत के दशम स्कन्ध की यही कथा उनके इस खंडकाव्य का विषय है। ग्रंथ के आरम्भ में परम पुरुष परमात्मा तथा गुष-चरणों की वन्दना है। ऐसा प्रतात होता है कि छंद और शैली के साथ ही उन्होंने विषय-निर्वाह की पद्धित में भी कृष्ण कवियों की अपेक्षा राम काव्य रचिवताओं का ही मार्ग अनुसरण किया है। प्रारम्भ में दिये हुए मंगलाचरण तथा वन्दना से इस बात की पुष्टि होती है। ग्रंथ का आरम्भ इस प्रकार होता है—

श्रविगत श्रानन्द कन्द परम पुरुष परमात्मा। सुमिर सुपरमानन्द गावत कुछ हरि जस विमल।। पुनि गुरु पद शिर नाय उर धर तिनके वचन वर १ कृषा तिनहि की पाय प्रेम रतन भाखत रतन ॥

वन्दना द्वारा, आरम्भ की हुई कथा के विकास की ओर उन्मुख होने से पूर्व कृष्ण के अनेक श्रवतारों की गरिमा का वर्णन है। गज की मुक्ति, लाक्षागृह काण्ड, द्वीपदी-चीरहरण, श्रजामिल उद्घार, श्रुव को वरदान, श्रह्लाद की रक्षा इत्यादि प्रसंगों द्वारा उनकी नैसर्गिकता का स्मरण दिलाने के पश्चात् कृष्ण की लीला की कहानी आरम्भ होती है। कहानी यद्यपि भागवत की ही है, परन्तु सौलिक कल्पनाओं तथा प्रासंगिक उद्भावनाओं के पुट से उसका रूप पूर्णतया मौलिक हो गया है। भागवत की कथा मे कृष्ण तथा वलराम केवल औत्मुक्य के कारण कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं, पर प्रेमरत्न के कृष्ण एक पंथ द्वारा दो कार्यों की पूर्ति करते हैं।

प्रभुके मन यह रहित सदाहीं। त्रजवासिन सो भेट्यों नाहीं।। सब दिन दिनकर प्रहरा भयो जब। बहु नरनारि जात चले नदा।। यह सुनि यदुनन्दन मनमानी। एक पंथ है कारज ठानी।।

वातावरण के निर्माण में भी वह सफल रही हैं, द्वारकावती से कुकक्षेत्र को जाते हुए विशाल जनसमूह उनके शब्दों की तूली द्वारा गरिमापूर्ण विश्व वन जाते हैं—

बढ्यो कटक श्रति परम् विशाला । चले संग श्रगिएत भूपाला ।। कारे करिवर गर्जन लागे । सावन घन जनु लिख श्रनुरागे ।। ग्रगिएत तुरंग चले हिहिनावत । खच्चर वसह ऊँट श्रारावत ।। श्रमित भीर मंग परत न पायो । धूरि धुंध नभ मंडल छायो ।।

शताब्वियों पूर्व युग की कल्पना के साथ ऊँटों तथा खच्चरों का श्राया हुआ यह सामंजस्य यद्यपि नहीं बैठता, परन्तु युगान्तर के कारण श्राया हुआ यह श्रसामंजस्य श्रक्षम्य नहीं है ।

द्वारिकाधीश के साथी वर्ण-वर्ण के वितानों में इतने उल्लास से विहर रहे हैं कि यह डेरा नहीं उनका घर ही जात होता है, ऐसे वैभवपूर्ण वातावरण में—

गोप एक नट मेष कर, श्रायो बीच बजार । तह खरभर लक्कर पर्यो, सोश्रमि रह्यो निहार॥ इक यादव हॅसि के कह्यो, कहाँ तुम्हारो वास । श्रति सुन्दर तन छवि बनी नाम करहु परकास॥

श्रीर तब प्रत्युत्तर में प्रश्नकर्त्ता का नाम तथा पता पूछने पर जो उत्तर मिलता है उससे उस गोप पर क्या प्रभाव पड़ता है—हारका के नाम से ही उसकी सुप्त बेदना मुख पर पीड़ा बनकर व्याप्त हो जाती है। और भोला-भाला बजवासी सहज असाधारण रूप में अपने बाल सहचर कृष्ण के विषय में प्रश्न करता है—

इक गोपाल संग अम जाई। बस्यो नृपित ह्वं सोह पुर छाई।।
हम कहँ छाँडि भयो सो न्यारे। ताही बिन् सब भये दुखारे।।
बायु के साथ ही यह म्रानन्द समाचार बजवासियों मे फँछ जाता है, तथा विभिन्न
ब्यक्तियों पर इसकी विभिन्न प्रतिचियायें होती हैं। यशोदा का मातृत्व, सब कुछ भूल,
बात्सल्य से बिह्वल हो जाता है। श्याम के कुक्क्षेत्र में म्राने का समाचार सुनते ही वह
म्रानन्द से विकिप्त-सी हो जाती है—

सुनतिह यशुमिति ह्वं गई बौरी । ता ग्वालिह पूछिति उठि वौरी ॥

ग्राये ज्याम सत्य कहु भैया ? मोहि विखावहु तनक कन्हैया ॥

निज लालन को कंठ लगाऊँ । दुसह विरह को ताप नसाऊँ ॥

कह ग्रव गहर करत वेकाजिह । भेंटहु वेगि सकल ग्रजराजिह ॥

यशोदा की यह उत्कंठा, यह तन्मयता स्थिति तथा समय की दूरी चीरकर पुत्र से मिलने को ग्राकुल हो उठती है, परन्तु नन्द का पीच्य यथार्थ के कटु सत्य की ग्राशंका नहीं भूना सकता, उनकी शंका इन उक्तियों में प्रकट हो जाती है—

श्रव कर्हिया वह कर्हिया नहीं हैं। श्रव वे द्वारकाधीश है। मिएा-खिचत सिहासन पर ग्राल्ड राजा कृष्ण के चारों श्रीर दासियाँ चँवर डुलाया करती हैं, बड़े-बड़े राजा उनके द्वार पर से लौट श्राते हैं, मार्ग में श्राये हुए राजा वेत्र लताश्रों से हटा दिये जाते हैं वहाँ हमें कौन पूछेगा? श्रावर्श राजा की कल्पना में जहाँ सामाजिक प्रभाव के कारण बनी हुई यह धारएगा व्याधात बनती है, वहाँ इन सीधी-सादी सरल उक्तियों में नन्व का सभीत ग्रामीगा व्यक्तितव साकार हो जाता है। कृष्ण श्रव उन्नित के सर्वोच्च शिखर पर है, श्रव धाय के नाते वह कैसे मान लेंगे. कल्पना यहीं नहीं एकती श्रिष्तु ऐदवर्य श्रीर वैभव के बीच हमारे जीवन तथा वेशभूषा की साधारणता से उन्हें लज्जा श्रायेगी—

## हम कहें लखि हरि सनहिं लजेहैं।

परन्तु ये तर्कपूर्ण उक्तियाँ भावनाओं के प्रवाह में बह जाती है। सब उल्लास से भरे चिरकाल से वियुक्त प्रिय गोपाल से मिलने की तैयारी में लग जाते हैं, परन्तु राधा अपने चिर-अवसाद में यह आकिस्मक आज्ञा की किरण देख किंकर्लव्यविमूढ़ सी खड़ी रह जाती है, विरह और मिलन के विह्न उसके मुख पर स्पष्ट अंकित हो जाते हैं— कबहुँ भुरावत विरह्वका, पीत वराग ह्वँ नाय । कबहुँ व्यापत ग्रन्ताता, ग्रेस प्रगन धुद छाय ॥

परन्तु इन सबका ग्रन्त कृष्ण के सुखद भिलन में होता है, चिर-पिपामित ग्रभिलाघाएँ कृष्ण-रूप की सुघा पान कर परितृष्ति का ग्रमुभव करती है तथा ग्रपनी पुरानी लीलाग्रों के स्मरण, ग्रानृलि इत्यादि से गोपियों के हृदय में फिर उल्लास छा जाता है, ग्रपने नैसर्गिक व्यक्तित्व तथा ग्रलौकिक शिक्त के हारा वह गोपियों के उल्लास का शास्त्रत बनाकर द्वारिका लौट जाते हैं तथा ग्रजनासी पूर्ण प्रसन्न भाव से वृन्दावन चले जाते हैं।

खंडकाव्य की दृष्टि से ग्रंथ सफल है। प्रत्युत् यह कहना अनुचित न होगा कि कृष्ण काव्य के इतिहास की सर्वत्र व्याप्त पदात्मक शैली में प्रेम रत्न एक ग्रपवाद ह परम्परागत पद्यबद्ध काव्य-रचना का अनुकरण न कर एक श्रोर तो उन्होंने श्रपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया, दूसरी श्रोर कृष्ण काव्य की लीला प्रधानता में एक नया प्रयोग किया।

उनकी भाषा संस्कृत गभित ग्रवधी है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोगों की प्रांजलता तथा परिष्कृति से सिद्ध होता है कि वे संस्कृत की पूर्ण पंडिता थीं। उदाहररा के लिए—

श्रम जग सकल विश्वके स्वामी। सर्वमयी सब श्रन्तर्यामी॥ प्रेम युक्त बज जन मन ध्यायो। ताते प्रेम हृदय हरि छायो॥

संस्कृत शब्दों की इनकी रचना में इतनी बहुलता है कि कहीं-कहीं कियापवों के अतिरिक्त अन्य सभी शब्द संस्कृत के ही प्रयुक्त हुए है। कियापव अधिकतर अवधी तथा अजभाषा के और कहीं-कहीं खड़ीबोली के भी है। कुछ शब्द ठेठ अवधी के भी आ गये हैं जैसे अंकवार। अंकवार देना पूर्व में दो स्त्रियों के गले मिलने को कहते हैं। परन्तु ऐसे शब्द जिनका प्रयोग स्थानीय हो बहुत कम है। हाँ, एक बात आइचर्य की यह है कि रत्न कुँबरि जी ने, फ़ारसी तथा उर्दू की पूर्ण जाता होने पर भी, इस रचना में कदाचित् ही एक आध उर्दू के शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, अवधी की मिलाता ने संस्कृत की प्रांतालता ने भाषा को स्थिति। जित्ती तथा अभिव्यक्ति के उच्छुवत सक्षण यन। दिया है। अवधी की प्रयन्यात्रक काव्योग विषय अभिव्यक्ति के उच्छुवत सक्षण यन। दिया है। अवधी की प्रयन्यात्रक काव्योग विषय अभिव्यक्ति के उच्छुवत सक्षण यन। दिया है। अवधी की प्रयन्यात्रक काव्योग विषय अभिव्यक्ति के उच्छुवत सक्षण यन। दिया है। अवधी की प्रयन्यात्रक काव्योग विषय अभिव्यक्ति के उच्छुवत सक्षण यन। दिया है। अवधी की प्रयन्यात्रक काव्योग वहीं बल्कि द्विपदियाँ का अयोग इन्हाने भी किया है। इन्होंने ची गाइयां नहीं बल्कि द्विपदियाँ लिक्नी है। माधाओं की सल्या तो चीपाइयों की भौति चार नहीं। छंदों के प्रयोग प्रायः सर्वत्र कुद है।

रत्न कुँबरि बाई का नाम कृष्ण काव्य-परम्परा के नवीन प्रयोग तथा मौलिक

उद्भावनाएँ करने वाले कवियों के अन्तर्गत रखा जा सकता है, काव्य की दृष्टि से ग्रंथ श्रियक सफल नहीं कहा जा सकता । यशोदा के उत्लास, गोपियों के साधुर्य ग्रीर कुछण की लीलामयता में हृदय को स्पर्श करने की शक्ति तो है, पर भावना के उस चरमोत्कर्ष का ग्रभाव है जो भाव को साधारणीकरण सिद्धान्त के ग्रनुसार तन्मय तथा विभोर करदे, परन्तु इस परिसीमा के साथ काव्य के ग्रन्य तस्वों का जो रूप इनके काव्यों में मिलता है, वह कुछण-ासहित्य में एक पृथक ग्रस्तित्व रखने का ग्रधिकारी है।

चन्द्रसाजी—नवयुग गंथ कुटीर से प्रकाशित 'चन्द्रसखी रा भजन' चन्द्रसखी के भिवत विषयक गीतों का संकलन है। चन्द्रसखी के समय, जीवन, रचनाकाल, मृत्यु इत्यादि के विषय में प्राप्त करने का कुछ भी साधन नहीं है। उनके भजनों को साहित्यिक काव्य को अपेक्षा लोकगीतों के अन्तर्गत रखना अधिक उपयुक्त होगा। श्री ठाकुर रामसिह एम० ए० के सम्पादकत्व में, यह ग्रंथ बहुत आकर्षक रूप में प्रकाशित हुआ है। संग्रहकर्ता है—श्रीयुत नरोत्तमदास स्वामी एम० ए०, विशारव, छूंगर कालेज, बीकागेर।

संकलनकर्ता ने पदों के विषय के आधार पर उन्हें अनेक भागों में विभाजित कर अनेक शीर्षकों के अन्तर्गत रख दिया है। यह विभाजन इस प्रकार है—

- १. विनय ।
- २. बालकृष्ण ।
- ३. राधाकृष्ण ।
- ४. मुरली साध्री ।
- ५. प्रेम माधुरी ।
- ६. विरह वंदना ।
- ७. उद्धव संवाद ।
- ८. कर्स गीत।

समस्त विभागों के पदों में माधुर्य भावना प्रधान है, केवल बालकृष्ण कीर्षक में कृष्ण के बाल रूप तथा यशोदा का वात्सत्य ग्रंकित है। शेष सब में माधुर्य की ही प्रधानता है। सरलता, स्पष्टता तथा भावपरता की दृष्टि से सभी समान हैं, ग्रतः संकलन में से बो-चार पदों के उद्धरण हारा ही उनके भाव तथा विषय इत्यादि का परिचय पर्याप्त होगा।

इन पदों में याचना की अपेक्षा अनुराग अधिक है, कृष्ण के चारों ग्रोर के वातावरण तथा उनकी प्रिय वस्तुओं के प्रति नायिका के हृदय में एक ग्राकर्षण है। सारे संसार के उपहास को चरणों से ठ्कराकर उसके हृदय की ग्राकाक्षायें विखर आती हैं— मन, बृन्यावन चाल बसो रे। मान घटो चाहे लोग हेंसो रे।।

विन दीपक के भवन किसो रे, विना पुत्र परिवार किसो रे? मन न मिले वासो मिलवो किसो रे, प्रीत करे फिर पडवो किसो रे? प्रीति के कारण कुटुम्ब तजो है, नन्द को छवीलो मेरे मन में बस्यो रे। चंद्रसखी मोहन रंग रांची, ज्यूं दीपक में तेल रस्यो रे।

दीपक के बिना भवन तथा पुत्र के बिना परिचार के ग्रस्तित्व की क्या सार्थकता? मन की दूरी होने पर भिलत का क्या महत्व? श्रीर श्रीत उत्पन्न हो जाने पर फिर परदा क्या? संकोच क्या? प्रदीप से सिचित स्नेह जिल प्रकार उसके ग्रालोक का निर्माण करता है, उसी प्रकार सोहन के रूप तथा स्ते? से सिचित उनका जीवन दीप ग्रालोकित हो रहा है। सरस अनुभूतियों का यह कोचा कल्पना जगत् के स्वामी किसी कवि से घटकर नहीं है।

बालकृष्ण की लीलायें तथा बालक कृष्ण की संस्रता का भी सजीव वर्णन करने में उन्हें पर्याप्त सफलता सिली है। परन्तु इन गीतों में संगीत की ही प्रधानता है। काव्य में मौलिक कल्पनाओं का प्रायः ग्रभाव ही है। वही दूध-दही न खाकर माखन खाने का हटी गोपाल तथा मटुकी गिराकर दही लूट लेने वाला नटवर कृष्ण उनके वात्सल्य का ग्रालम्बन है। जिसकी संगीतात्मकता ही उनकी नवीनता है। जो मंडलियों में नृत्य तथा ग्रायनेताओं के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं—

नंबलाल वही मोरो खागयो री।

लाख कही मोरी एक न मानी, मनचाही बात बना गयो री। तोड फोड़ सब बही मटुकिया, बरजोरी कर धमकाय गयो री।

एक ग्राञ्चर्य की बात यह भी है कि चन्नसखी के भजनों के श्रन्तर्गत कई भजन ऐसे भी है जिनका उल्लेख मीरा के भजन के रूप में मान्य श्रालोचकों ने किया है, उदाहरणार्थ—

छोड़ो लंगर मोरी बँहियाँ गहो ना ।

जो तुम मोरी वँहियाँ गहत हो, नैगा मिलाय मोरे प्राशा हरो ना॥
हम तो नारि पराये घर की, हमरे भरोसे गोपाल रहो ना।
वृत्वावन की कुंजगलिन में, रीत छाँड अनरीत करो ना॥

इसी प्रकार के अनेक पद थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ मीरावाई तथा चन्द्रसाखी दोनों के संकलनों में मिलते हैं।

प्रकृति की श्रोर भी इनकी उपेक्षा नहीं है। स्वतन्त्र रूपे से प्रकृति-वर्गन तो इस युग की ही उद्भावना नहीं थी, पर उद्दीपन रूप में उसके प्रयोगों का श्रभाव नहीं है। बिरह की रातों में, वॉडनो, साबन के सुहाबलेपन में बोलते हुए पपीहा श्रौर कोयल की संवेदना की कल्पना तथा अनुभूति दोनों ही सुख्दर है—

> कत को गयो म्हारी सुधि ना लयी, वाँदर्गी-सी रात म्हारी वैरन भयी। सावरा भास सुहावना, बागां कोयलिया बोले। पापी रे पपैया सो मेरों प्रारा के छोले। कोयल बचन सुहावर्गा, नोले अमृत बैरग्। कहो काली कैसे भयी, किस विध राते नैरग्। कुष्ण पधारे हारका, जब के विछड़े मिले न। कलप कलप काली भयो, रोय रोय राते नैरग्।

एक श्रोर चाँदी की रात वैरिन वन रही है, दूसरी श्रोर पापी पपीहा श्रपने करुए। भरे स्वरों से प्राम्मों में छिपी हुई नेदना को कुरेद रहा है। कीयल मानो सहानुभूति के स्वर में पूछ रही है, तुम इतनी काली कैसे हो गई ? तुम्हारे मेंत्र आरक्त क्यों है ? ग्रीर तव तड़पती हुई विरहिएमी अपनी संवेदना मुनाती हुई कहती है— प्रिय के वियोग की ज्वाला में मुक्ते जलाकर कोयला कर दिया है तथा रोते रोते मेरे नेत्र लाल पड़ गये हैं। इन गीतों की भाषा राजस्थानी मिश्रित बाजभाषा है। श्रतंकारों, छंदों तथा काव्य के दूसरे कृत्रिम परिधानों से रहित ये गीत ग्रामस्थली के स्वच्छन्द वातावरएम में कृतिम अलंकारों तथा वेत्रभूषाश्रों से रहित उन्मुक्त विहरती हुई स्वच्छन्द ग्रामबाला के समान हैं।

इन गीतों से गाधिका के हृदय के एक-एक तार भंकृत हो उठते है। कला की साधना के ध्येय से लोकगीतों का निर्माण नहीं होता, वहाँ तो भावनाएँ ही स्वतः प्रस्फुटित होकर कला वन जाती हैं। यदि कला की इस परिभाषा में कुछ सत्य है तो चन्द्रसखी के भजन भी उसमें स्थान प्राप्त करने का पूर्ण ग्राधकार रखते है।

पत्रत कुँ व्यरि—कुष्स्-चरित्र पर काट्य-रचना करने वाली स्त्रियों में पजन कुँवरि के नाम का उल्लेख ग्राव्यक है। पजन कुँवरि बुंदेलखण्ड की निवासिनी थों, इनके विषय में श्रीर कुछ उल्लेख नहीं प्राप्त है। उनकी रची हुई एक बारहमासी मिलती है, जिसका उल्लेख नागरी प्रचारियों सभा की खोज रिपोर्ट में है। इसमें उस सन्देश का कलापूर्ण तथा मामिक वर्णन है जो कृष्या ने उद्धव द्वारा गोपियों के पास भेजा था, इसमें पैतालीस पद है।

सम्पूर्ण रचना प्राप्त न हो सकने के कारण इसके विषय में कुछ कहना यद्यपि कितन है। परन्तु खोर्ज रिपोर्टों में विश्वे हुए ग्रारम्भ तथा ग्रन्त के उद्धरणों द्वारा कुछ अनुमान करने का साधन श्रवस्य प्राप्त होता है। ग्रंथ का श्रारम्भ इस प्रकार होता है—

श्री गर्गेसाय नमः श्री सरगुती देवी नयः । श्री वश्य गुरवे नम्हश्रथ <mark>चारहमासी</mark> निख्यते ।

यजुप तुम बोलों तो भाई।
चैत हूं ६०। फुटत पानी ऊथों हात्र दई।
बीजों जाइ शिक्षता जू को लतने गोल गई।।
ग्रापनहु रच तुरत दंगत्ये। छत्र चीर धारी।
ग्रापने ही शानुष्य पंग्हें शपनी भृतुद छरी।
कही जाइ सकल गोपिन सं होइ कर जोर रही।
राधा से विनती बहु कहियें मेरी प्रशा सही।।

कुष्ण में अनुरक्त उगयी भादतायुँ कृष्ण की विह्या गाने वे लिए उत्सुक हैं,
परन्तु उनकी जीवन-कथा की श्रूरणताओं से वे अपित्मित वालूम पहनी है। अमर गीत
प्रसंग में उद्धव को सब्प कहकर सम्बोधित गीविकाएँ करती है, कृष्ण नहीं। अमर
के रूप-साम्य तथा प्रकृति-साम्य के कारण वे उद्धव को मध्यक अवसद न कहकर,
अमर पर श्रारोपण हारा अपने हुव्य के गुड्यार निकाली हैं। परन्तु पजन कुँविर ने
कृष्ण हारा ही उद्धव को मध्य रूप रूप में सम्बोधित कराके तब्विययम श्रज्ञान का परिचय
विया है। श्रमने श्रामृष्ण, मुक्ट तथा छड़ी देकर उनको जिला करने की कल्पना यद्यपि
सुन्दर तथा मौलिक है, परन्तु गोवियों को हाथ जोड़कर संवेश भेजने तथा विनम्भ
निवेदन में उन्होंने कृष्ण के पीष्प में अपने नारीत्य का श्रारोपण कर दिया है।

बज में जाकर उड़व गोषियों ारा बारहमाती के रूप में उनकी विरह-व्यथा की कहानी सुनते हैं, रचना का यह श्रंश श्रशप्त है । श्रन्तिम श्रंश इस प्रकार है—

सेन सारदा पार न पावै हिरि के चरित यही।

अज विनतन की बिरह विपत्ति मह उद्यो मान कही।।

पजरण कुँवरि की विनय जानि कर है ग्रज के वासी।

मत श्रनुसारि गाई में प्रभु की, या वारामासी।। इति बारामासी
सम्पूर्ण समाप्त।

इस पद्यांश में व्यक्त भाव तथा कला पर कुछ कहना व्यथं है, परन्तु उनके भाषा तम्बन्धी लग गा कप श्रमुमानित किया जा सकता है। यद्यपि उन्होंने संस्कृत शब्दों के प्रयोग भी सेवार की है, परन्तु श्रधिकतर उनके विकसित रूप का ही प्रयोग कर पाई हैं, पर्वों में लग तथा प्रवाह का श्रभाव है, यहाँ तक कि श्रन्त्यनुपास के श्रमिवार्य प्रयोग का निर्वोह भी वह गर्भी कर पाई हैं। रमापत, सरमुती चौर, इत्यादि शब्द उनके भाषा के परण कात के परिचायक हैं। काव्य-वृद्धि से इस रचना का श्रधिक मूल्य नहीं है, परन्तु उसके श्रस्तित्व की उपक्षा भी श्रसम्भव हैं।

स्वर्ण लही—स्वर्ण सनी कवि यामजेन्द्र भी पत्नी भी इनके तथा इनके काव्य के शरितत्व की गनेपणा ता सम्पूर्ण भेय की हिल्लाम साहित्यरत्न को है जिनके उल्लेखों के श्राचार पर तज चूनी साहित्य के इलिहान में इनका नाथ समितित किया गया है। उनकी एक कविता का पूर्ण श्रंग स्वर्ण करीत की अनुवाद शाफ हुआ है। स्वर्ण कर्नी की किया कितित का श्रनुमान लगाने के लिए सम्पूर्ण कविता के श्रुपाद को श्राचार कावात उपवृत्त होगा। श्रेग्रेजी श्रनुवाद के हिन्दी स्थानतर करने से यद्यपि भाषा तथा वित्य के प्रतिकार का वित्यक्ष श्रामस नहीं वित्य वक्ता, परन्तु भाव नथा विषय के प्रतिकारन में कुछ-न-पुछ श्रनुमान श्रवस्य लगाया जा व्यवता है। उस कविता का हिन्दी गत स्थानगर इस प्रकार है—

"सांध्य बेला में यमुना-तर पर नीय तय के तही धीरे किय के दर्शन किये, उनके ह्य की दीच्ति तथा भाषुर्य की गरिया के प्राक्षिश्य है। यहे नेव तथा ह्वय-पथी उन्हीं की ग्रोर उड़ चले। उस गोन्दर्य-निधि के अभाय में उत्पन्न अधेतन भूच्छीना में मैं खो गई। राका शांज को श्रान्त्र्य करने वाले उनके गुग की जोका तथा उनकी त्रिभंगी मुद्रा मेरे हृदय में विध गई है, और मिलाक तन्त्य-विभोर हो जड़ बन गया है, उस विशोरता में किये के कलक गहीं गिर गये। मृद्र लीटने की सामर्थ्य मुक्त में नहीं यी ग्रातः वहीं ग्रंधकारपूर्ण गांग में में भटकती रही, कि कर्तव्यविभूड़ किसी प्रकार घर लीटी तो कलका न देखकर गृह के सबस्थों ने मेरी अस्तंना की। गृह सेरे लिए बन बन गया है, मेरे हृदय में ग्रजानित है। घीर बन में भयानक जन्तुओं का थास रहता है, पर इस गृह बन में गुरुजन ही मेरे लिए भयावह बन गये है। इत्या के विना मेरा जीवन व्यर्थ है तथा स्पट्टोवित की मुक्त में सामर्थ्य नहीं है।"

स्वर्ण लली की उत्कृष्ट कल्पना तथा चित्ररा-दाक्ति का अनुमान उनकी कविता के इस गद्य रूपान्तर से लगाया जा सकता है। चैतन्य की साथर्य भोक्त से वे पूर्ण प्रभावित है, प्रेमजन्य सूक्ष्म अन्तवृत्तियों, अनुभावों तथा अक्रियाओं का सुन्दर तथा सजीव चित्ररा है। तन्स्य, विह्वल और विशोर भावनाएँ चित्र बनकर नेत्रों में आ जाती हैं यही उनके काव्य की सफलता है।

कृष्ण का अपूर्व आकर्षण, उनके प्रति विमुग्ध तन्वयता, तन्मयताजन्य सूर्च्छना, तद्वन्य विह्वलता, सामाजिक प्रतिरोध इत्यादि प्रसंगों के मधाण चित्र स्वर्ण लली के प्रान्तरंग का इतिहास तो बनते ही हैं, उनके काव्य का प्राह्म रूप भी प्राकर्षक और सुन्वर है, ग्राभव्यंजना में ग्रलंकारों की सज्जा का यद्यपि प्रधास नहीं है, पर माधुर्य भावना की श्राभव्यंजना के प्रसाधनों में भी सहज सौन्दर्य है। श्रुति मधुर मैथिली भाषा उनकी कुंबल श्राभव्यंजना शक्ति से श्रीर भी सरस बन गई है, ग्रनलंकृत सज्जारहित परिधान भी काव्य सौन्दर्य को व्यवत करने में सफल रहा है, उनकी कविता के प्राप्त

श्रंश से उस माधुर्य का अनुमान किया जा तकता है—
श्राक्षा काले गेलाव यमुना रे कूले,
वधुरे हेरिसम नीय तक मूले।

× × ×

तन्मय तथा विभोर भावना के पश्चात् विवयता की अभिव्यंजना में व्यक्त कहागा की सजीवता इन पंक्तियों में देखिये—

भावों के सौन्दर्य, भाषा भाषुरी तथा श्रीमव्यंजना की सजीवता में गीत के प्रवाह का श्रभाव खटकता है, यद्यपि पदात्मक ईाली में छन्दों के विशेष नियमों का पालन

श्रानिवार्य नहीं होता, परन्तु गेयात्मकता के लिए एक लय श्रानिवार्य होती है, स्वर्ण लली के उत्कृष्ट काव्य में लय का ग्राभाव एकमात्र दोष वनकर ध्यान में श्रा जाता है।

कृष्णावती—इनका नाम मिश्वन्ध्यों द्वारा सम्पादित खोज रिपोर्ट में मिलता है। इनका रचनाकाल ग्रजात है, पर हस्तिलिखित प्रति की प्राचीनता से यह सम्वत् १६०० से पूर्व की रचना मालूम होती है। इनकी रचना का नाम है 'विवाह विलास' इसमें राधा-कृष्ण के विवाहोत्सव की जोभा का वर्णन है। ऐसा श्रनुमान होता है कि ये राधावल्लम सम्प्रदाय की श्रनुयायिनी थीं, क्योंकि सदैव कृष्ण तथा राधा की तुलता में उन्होंने राधा की श्रेण्ठता ही प्रतिपादित की है, इस शंका के साथ दूसरी शंका भी श्रारम्भ होती है कि यदि ये राधावल्लम सम्प्रदाय की थीं तो स्त्री थीं स्रथवा पुरुष, क्यों- उस सम्प्रदाय के श्रनुयायी ग्रपना उपनाम स्त्रियों का रख लेते थे। श्रतः मिश्रवन्धुश्रों ने भी यह शंका उठाई है, परन्तु राधावल्लभ सम्प्रदाय के श्रनुयायियों के उपनाम में वती का नहीं सखी का प्रयोग श्रविक प्रचलित था। इसके श्रतिरिक्त राधावल्लभ सम्प्रदाय की प्रनुगाधिनी वर्ड लिनयों ने काध्य-रचना की है, इस तथ्य पर ध्यान देने से उनके पुरुष होगे की शंका का गए काती है।

विवाह विलास के जो पद प्राप्त हो सके हैं उन्हीं के ग्राधार पर उनके काव्य की विवेचना सम्भव है। युगल बम्पित की लीला-वर्णन उनके काव्य का विषय हैं, राधावल्लभ सम्प्रदाय में राधा का महत्त्व कृष्ण से ग्रधिक है। कृष्णवती इस तथ्य के प्रतिषादन के शिए पूर्ण सचेष्ट रही है, यहाँ तक कि इसके निर्धाह के लिए उन्होंने परम्परागत रीतियों तथा संस्कार-विधियों में भी विध्वयं कर दिया है। हिन्दुओं में विवाह संदेश का नारियल कन्या की ग्रोर से वर के घर केना जाता है, इस प्राचीन परिवादी की वास्तविकता की उनेका कर कृष्णावती ने यहते हैं। उन्हान्सार यह सन्देश वरसाने भिजवाया है। यहादा की भेजी हुई संदेशवाहिका के शब्दों तथा राधिका भी वाँ के उल्लासयुक्त विनोद में, राधा की श्रेष्ठता धड़े कोवात से सरस हौं सो में प्रतिवादित है—

जसुमित सों पठई बज नारि चली वृषभान तिया पे आहे।
तिहारी सुता भई ज्याहन जोग करी विनती प्रीर यात जगाई।।

धरै वर बोच नंब के है करो विल होई राजीनी अगई।

नहीं री नहीं बिल हों न करों मेरी फूल-सी राघे वे नारे गन्हाई।।

सुन्दर तथा गुरावली कन्या की माता की यह सजीव गर्गीकित उपद्वत ही है।

कृष्ण के वर रूप, वारात की हलचल, नारियों के उल्लास तथा उनकी उन्मुक्त
भावनाओं का यह चित्र देखिये—

श्रींखर्यां भई सोरी चकोरी तहाँ सो तो गोरी परीं सब प्रेथ के एवंदा। वारात बनी चहुँ श्रोरन छत्र सुमोहन मित्र है श्रावन्त करता।। सबै गारी गार्व वृज नारि तहाँ कुट्एावती के मन होत श्रवन्ता। श्ररी देख्यो है राधा जी को दुल्ह भट्ट, मानों पुरनमासी को पुरन चल्ला।।

ग्रंथ का ग्रन्त नविवाहित राधिका के रूप-वर्गन तथा विवाह-जितित उल्लास के वातावरण चित्रा से होता है। विदा के पूर्व वृषभान के गृह का शांगन वरसाने की स्त्रियों से भरा हुआ है, तथा राधा के गुण तथा रूप की प्रशस्ति से समस्त वातावरण मुखरित हो रहा है—

बैठी हैं भामिनि भान के आंगन वासिनि सों गुनरूप की खानी। कीरित लाड़ लड़ावन हैं बेटी राधिका कीं सुष सिंधु सुहानी।। वरसे बरसाने स्नेह सुधा निसि बासर जात कितं नींह जानी। परिस प्रिया जी के चरणन कूँ बिल कृष्णवित जब गाई कहानी।।

विवाह सम्पादन यद्यपि लौकिक है, परन्तु कृष्णवती राधिका के व्यवितत्व की अलौकिक भावना के प्रति सतत जागरूक रही हैं। उनकी काव्य-प्रतिभा साधारण कीटि की है। विवय के प्रतिपादन में नारी-दृष्टिकीण, स्पष्ट लक्षित होता है। विवाह के उन्हीं अंशों को प्रधानता दी गई है जिनके प्रति नारी के स्वभाव में सहज उत्सुकता होती है। उनकी भाषा सरल बजभाषा है जिनके माधुर्य का निर्वाह इन्हांने भलीभाँति किया है। तत्सम शब्दों के प्रयोग का अनुपात समान है। भाषा विषय के अनुरूप

सबुर तथा प्रवाहमुप्त हैं। करल, यनलंकृत भाषा के माध्यम से भी जिल समीवता की सृद्धि उन्होंने की सं यह प्रशंसनीय है। नारी के व्यवहारों तथा उनकी अनुमूतियों का विजया दे सकते में वे पूर्ण समये रही हैं। अपनी भावनाओं को संगीतबद्ध करने में उन्होंने सबेपा छंद का प्रयोग किया है, मात्राओं की संख्या की न्यूनता अथवा वृद्धि के कारण कई स्थलों पर छंद-भंग दोय आ गया है। प्रवाह के लय को स्थिर करने के लिए बीर्घ को हिस्स तथा हस्य को बीर्घ स्वरों में पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। अलंकारों का प्रयोग न तो भागों की अभिन्यक्ति में सादृश्यमूलक रूप में हुआ है और न भाषा के सौन्दर्य-निर्माण के प्रसावन ज्ञाव्यक्ति में सादृश्यमूलक रूप में हुआ है और न भाषा के सौन्दर्य-निर्माण के प्रसावन ज्ञाव्यक्ति हैं। उनके काव्य की सफलात है।

माध्यक्षी—साध्यमि सिथिला की कविषयी थीं, उनके जीवन-काल के विषय में कुछ सन्देह है। कुछ विद्वानों के अनुसार वे चैतन्य देव के समय में विद्यमान थीं। उनके एक पद में चैतन्य देव के दर्शन न कर सकने की व्यथा का वर्णन है—

## ये देखिय गोरा मुख प्रेमे भासित। भायवी वंचित मैल निज कर्म धोषे॥

इस उल्लंख से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वे चैतन्य देव के समय में थीं तथा स्त्री होने के कारण चैतन्य देव के दर्शन से उन्हें वंचित होना पड़ा था, परन्तु इस मत के खंडनकर्ला अन्य इतिहासकारों के प्रतुसार, इस पंक्ति का यह अर्थ भामक है । चैतन्य देव संग्यासी होने के कारण स्त्रियों को देखने तथा उनके निकट सम्पर्क में नहीं प्राते थे, परन्तु किसी स्त्री की उनके दर्शन से वंचित रहने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। उनके अनुसार इस पंक्ति में व्यक्त माथबी की वंचित पीड़ा का कारण चैतन्य के बाद जन्म लेना है। अर्थात् माथवी का जन्म चैतन्य देव के शरीर-त्याग के उपरान्त हुआ, अतः ये उनके दर्शन से वंचित रहीं।

समय के विषय में इस मतभेद के श्रितिरिक्त उनके नारी होने के विषय में मतभेद है। उनके काव्य में कुछ स्थलों पर उनके माम के साथ दास का प्रयोग मिलता है, यह शंका सकारण है। वासी के बदले दास शब्द के प्रयोग का कोई सन्तीयजनक कारण नहीं दिखाई देता, इस प्रकृत का उत्तर उनको स्त्री मानने वाले इस प्रकार देते हैं कि माधवी वड़ी पंडिता तथा विदुषी थीं। श्रतः जनता उनका श्रादर एक पुरुष के बराबर ही करती थी। परन्तु इस उत्तर से शंका का समाधान नहीं होता।

काल सम्बन्धी मतभेद में उनके चैतन्य देव की मृत्यु के पश्चात् उनके जन्म का अनुमान अधिक ग्राह्म नहीं प्रतीत होता । पूर्वकालीन महापुरुष के दर्शन की अभि-लाषा उतनी तीव्र नहीं होती जितनी समकालीन की । चैतन्य देव के दर्शन न कर सकने की लिशाहा उनके जनगालीयत्व के ही अधिक निकट ग्राती हैं । इसके ग्रतिरिक्त स्त्री होने के कारण दर्शन से वंचित होने की बात असम्भव नहीं जान पड़ती।

रही उनके पुरुष होने की सम्भावना, उसमें भी लन्देह के कारण है। सर्वप्रथम, उनकी रचनाश्रों में माधवी तथा माधवी वासि बोनों का प्रयोग विलता है। ऐसा ज्ञात होता है कि लिपि इत्यादि की श्रान्ति के कारण दासि का दास रूप बन गया है। स्त्री के नाम में पुरुष के नाम का ग्राभास उतना श्रसम्भव नहीं है क्योंकि पुरुषत्व का श्राभास श्रपमान नहीं समभा जाता, परन्तु पुरुष के श्रहं को नारी का श्रारोपण श्रसाध्य है, श्रतः केवल माधवी नाम से जो रचनायें मिलती है, वे तो निविवाद स्त्री हारा रचित हैं।

माध्यों के काव्य में माधुर्य भावता प्रधान है। वे मिथिला की रहने वाली थीं, मेथिल कोकिल विद्यापित तथा चैतन्य देव का प्रभाव उनके ऊपर पड़ना स्वाभाविक था, माथवी की कविता के उदाहरण रूप में यह कविता प्रस्तुत की जा सकती है—

राधा माधव विलसीह कुँज का माँभ,

तन सरस परस एस तन् कमिलनी सधुकर राज।। × × × सचिकत नागर कापड थर थर, शिथिल होयला शंग ) सब गवगब कंड राध मेले WETH. होयब तभ संग ॥ सो धनि चंद मुख नैन किये हेरवै, सुनवे अभियमय बोल। इह मांभी हिरदे ताप किये मेटव, सोड करव किये कोल ॥ विलपति भाइसन कतह माधव, सहचरि बूरहि हॅसी । विषादित प्रेम अन्तर. ताहि माधवी दासी ॥ कह

—राधा तथा माधव कुँज में कीड़ा कर रहे हैं, मानों अभर कमिलनी के स्निध रूप के स्पर्श का रस-पान कर रहा है। अचानक कृष्ण सचिकत होकर थर-थर कांपने लगते हैं, सब ग्रंग शिथिल पड़ जाते हैं, गद्गद् स्वर में राधा के अन्तर्धान होने पर कहने लगते हैं? फिर कब उससे मिलन होंगा ? कब में उसके चन्द्रमुख का दर्शन तथा उसकी मधुर वाग्री का अवग्र करूँगा ? कब उसके ग्रांलिंगन-पादा का सुख प्राप्त होगा ? माधव इस प्रकार से किसान वार की हैं राजा प्राविका हुए छड़ी उनहीं ध्यक्ष का ग्रामस्य लेता होंच रही है।

राधा-कृष्ण की उर्व्यात जीना के इस वर्गान में चंतन्त्र देव का अभाव स्पट्ट है। माधुर्य भावना में यद्यपि आनण्यन की ग्रवाधियता के होते हुए भी तीकिकता का पुट है, परन्तु जनकी चिह्नुत्वता में काम की ज्ञाना नहीं भावता की तीत्रता है। भावनाएँ यद्यपि साधना की कमोटी पर चढ़कर कुन्दन नहीं यन सकी हैं, उसमें ग्रतीन्त्रिय भावना की संस्कृति तथा परिजोधन नहीं है, परन्तु जनमें वासना का मानिन्य भी नहीं है।

उनकी भाषा भैशिकी है। तत्थ्य शहरों के हाथ संस्कृत हाट्यों के विकसित मैथिकी रूप का श्रयोग यहुकता से है। आशुर्व भाष्यना के व्यनुष्य ही राखों के प्रयोग उसकी भाषुरी को द्विशृतिक कर देते है। वीत में मंगीत का प्रयाह श्रमस्य नहीं है, विभिन्न वंकित्यों में माधाशों की संस्था की विद्यालता के कार्य में व्यक्त माधुर्व मैथिकी गया है। इन मुटियों की विद्यालता में भी उनके काव्य में व्यक्त माधुर्व मैथिकी साहित्य में नारी के तक्तव सथा शहरवपूर्ण योग के धोतक हैं।

#### छना अध्याप

# राम काञ्च की लेखिसाएँ

राम काट्य होति लारी--- नारत के नारी-लोक में राम काट्य के प्रतिनिधि प्रथ रामचरित्रगानस की संदर्शप्रवता के साथ, स्थियों द्वारा पाम काव्य रचना के ग्रभाव का सामंजस्य कठिन बाल्म होता है । इस तथ्य का मूल कारका इस विशिष्ट काव्य-धारा के प्रति नारी की रोयकिराह भाष्यकाशी के ताबारस्य का अभाव ही जान पड़ता है। राम का श्रसापार्ग वर्धानपुरुवोत्तम क्य, जीवन वे प्रति उनका श्रादर्शवादी दिविद्यकोसा, जनके नर रूप वे लाश्यमणस्य का धारोण, राख भिक्त के ऐसे अंग थे, जिनके प्रति श्रद्धा से मतपातक हुआ जा जानाता था, परन्तु उनके साथ समत्व की भावना नितान्त शहंभव भी । मानभी जायनाशी के भाष्यव से कृष्य काव्य की रचना तो सरल थी, परनत् राभ के अध्योर कारियरच के असि साधनापरक अनुसृति की गहनता नारी की श्रामिच्यवित-क्षप्रता के परे थी। राज के प्रति भवित थें नारी-हृदय के तस्त्रों का समावेश नहीं था। उनका साधाराह व्यक्तित्व राम की, श्रेष्ठ पुरुष तथा आदर्श मानव से अधिक भगवान् के अवतार रूप में पहवानता था। राम का श्रति प्राकृत रूप, उनकी भावनाओं में अवतार पुरुष का या। उनके प्रति थद्धा से भुककर उनके द्वारा स्थापित श्रादकों को श्रपने जीवन में ग्रहण करने को वे तत्पर हो गई। उनके महान् व्यक्तित्व के समक्ष शत्यन्त जीन जाब से उन्होंने पूर्ण शात्म-समर्पण कर दिया, परन्तु यह समर्पाण महाभावन के प्रति तुच्छ का था, निराट के प्रति प्रणु का था।

फुट्स काच्य के झालन्यन के व्यक्त कान्य व्यक्तित्व में उनका श्रति प्राकृत ग्रंश गौरा पड़ गया था। श्रलोकिक सत्ता के श्रति भावनाशों के श्रारोपरा में मानव-हृदय अपनी स्वामाविक गति से विकास की शोर उन्नुख होता था, परन्तु राम के श्रति श्रास्था का श्रारम्भ ही उनके नाराधर्मत्व से होता था, इसलिए गारी-हृदय में पूर्ण स्थान पाकर भी राम उनके जीवन के समयागी न वनकर एक नैसर्गिक सिहमामय व्यक्तित्व बन गये। कृष्ण नारी के माथुर्ध तथा वात्सत्य के श्रावण्यन बने, परन्तु राम बालक होने के पूर्व भगवान् थे, युवा होने के पूर्य बहुत्याणी श्रीर एक पत्नीवत थे, वे नारी-जीवन के नैतिक सम्बल वन सकते थे, उनके श्रावशी की प्रेरणा उनके कर्त्वयों का स्मरण दिला सकती थी, पर उनके श्रलीयिक श्रालोक के समक्ष श्रपनी दुर्बलताएँ खोल-कर रख देने का साहस वह नहीं कर सकती थीं।

काव्य-रचना की प्रेररणा देने वाली भनित के लिए भगवान् विषयक बौद्धिक

पृष्ठभूमि की अपेक्षा हुवय तस्य की प्रधानता होती है। प्रायन्य गांजा की जिस चरमानुभूति में राम काव्य की रखना करमय हो नकती थी वाकी-हुध्य ज्ञास ग्रामिभूत तो
हो सकता था, पर उनकी साधारता प्रतिभा में रामचिका के माम्बर्धि हथा राम काव्य
के उच्च मानसिक स्तर को व्यक्त करने की क्षायना म थी। काव्य-रचना के लिए
ग्रालम्बन के प्रति जिस भावात्मक सामंजस्य की प्रावच्यवता होती है, नारी-हृदय की
प्राकृतिक रामात्मकता तथा परिस्थितिजन्य संस्थारों में राम की गरिमा के प्रति बह
सामंजस्य उत्यन्न करने की क्षमता नहीं थी।

राम के रूप के इस चारभीर्थ के प्रांतिरियत उनव ग्राप्त जीवन-सागर की उत्ताल तरंगों को दे उकर मध्यकार्लीन नारी-हृदय अध्यक्षेत्रिक हो गणता था, निसर्ग को देवी शक्ति के प्रति स्त्रियाँ कृतहरूपुर्ण ग्राम्ययं ग्रांग श्रद्धा की भागवाएँ बना सकती थीं, पर राम को सर्वागपूर्ण जीवन को अपने काल्य का विषय वसामा एक तो उनकी क्षमता के परे था और दूसरे अपनी परिसीवित भावनाधीं ने राभ के जीवन की असीमता का सामंजस्य उनके लिए कठिन था। राम की कहानी शावनाओं वर उत्तंत्य के विजय की कहानी थी, कहानी के प्रायः सभी पात्रों के जीवन का गर्श-विधेंतन कर्तव्य की कृतुबन्मा द्वारा होता है। लक्ष्मारा, भरत, लीता, दशर्थ और अन्य सभी पात्र जीवन के संघर्ष की विजय कर्सव्य-पालन की कसीटी पर शकिते हैं। तत्काकीन नारी-समाज कर्त्तव्य की वेदी पर अपने ग्रस्तित्व को जिटा चुना था, उनके कर्लव्या में भावता की प्रेरगा नहीं थी। यज्ञ में हवन के लिए बलियान होते हुए पदा तथा विजरे में बंद पत्नी की भाँति उनका जीवन परुषों के सुख तथा मनोरंजन के लिए ही होय था। जीवन की यह कट्ताएँ कर्त्तब्य के नाम पर उसे प्रिय थीं, उसे भावनाओं की चाह थी, उसका मानसिक पक्ष कुंठित था जिसे रागात्मक अपार्थिय आलम्बन ही मिटा सकता था। राम की कर्तन्यशीलता उसे आत्मगौरव वे सकती थी, परन्तु जीवन के वे उद्दीप्त क्षरा नहीं दे सकती थी जिसमें दह अपने हृदय के रिक्त ग्रंश की पूर्ति कान्य तथा करुपना द्वारा कर सकें।

राम काव्यधारा के प्रतिनिधि प्रंथ रामचरितमानत के पाप भावनाओं के प्रतीक नहीं श्रादशों का प्रतिनिधित्व करते थे। राम के चिरत्र में अनुष्यत्त्र, दशरथ के चिरत्र में पिनृत्व, कीशल्या के चिरत्र में पातृत्व तथा सीता के खिरत्र में नारीत्व के श्रादशों की स्थापना थी। श्रादशों की परिपृष्टि में मानव-हृदय की पृष्ठभूमि के कारण ही तुलसीदास के श्रादशें उपदेश बनकर नहीं रह गये थे।

रामायमा के पात्रों के चरित्र में आदर्श की रक्षा के लिए संवर्ध का तातात्म्य जीवन के तन्तुओं के रणय इस प्रकार स्वामाविक रूप से किया गया था कि आदर्श उनके जीवन में आरोपित गई। प्रत्यंत्र स्वामाविक रूप से प्रस्कृदित ज्ञात होता था। राम काट्य के गाम्भीर्य का रहस्य रागात्मक वृक्तियों तथा सामाजिक कीन वैतिक श्राद्धों के इस रामत्वय में विद्यात है। मध्यकालीत नारी की कृष्टित प्रतिमा से इस गाम्भीर्य के निर्वाह की क्षमता नहीं थी, रागात्मक भावों की श्रभिव्यक्ति तो सरल थी, परन्तु ग्रादर्शों के बंचन में बांबकर उनकी रागात्मकता का निर्वाह करना कियन था। कृष्ण काट्य की श्रपेका राभ काट्य रचना में स्त्रियों के योग की कभी का। यह भी एक कारण था। सामाजिक तथा श्राविक परिस्थितियों द्वारा उत्तन्त कुंठाओं के कारण उनके जीवन में सुख तथा संत्रोध का श्रावार श्रिकांगतः कर्तव्य-धालन रह गया था। नारात्व की परिभावा में कर्तव्य की श्रावक्य श्रनुपात से श्रविक मात्रा ने उनके जरित्र के भावात्मक पक्ष को गीम बना दिया था। काव्य मात्राभिव्यक्ति का माध्यम है, विश्लेषकर ऐसी स्थिति में अब जीवन कर्त्तव्य का ही पर्याय बन गया हो कत्वन तथा कला मानसिक श्रभाव की पूर्ति करती हैं। राम आव्य की आत्मा का स्तर साधारण नारी-हृदय की क्षमता से उज्ज था, श्रतः काव्य के स्तर पर जनका एकीकरण नहीं हो सका।

राजायाग के नारी पात्रों का मानसिक स्तर भी साधारण नारी से यहुत ऊँचा था। पित में अंबिववनास, पित-सेवा तथा कर्तव्य के नाम पर दमन तथा ग्रत्याचार-सहन यद्यपि उसका धर्म घोषित कर दिया गया था, श्रीर उस धर्म को स्वर्ग-प्राप्ति के लोभ से नारी ने प्रलन्ततापूर्वक श्रपनाया भी था, परन्तु दमन की प्रतिक्रिया कुंठा में अवश्यम्भावी है। सीता का श्रसाधारण व्यक्तित्व, नारी के समर्पण के सामक्ष पुरुष के द्वारीरिक चल की पराजय की घोषणा कर पृथ्वी में लय हो गया, परन्तु मध्यकालीन नारी की गुवित पृथ्वी-प्रवेश द्वारा भी सम्भव नहीं थी। ऐसी श्रवस्था में उनकी श्रसमर्थता के स्थान पर सीता की सामध्यं ने उनके श्रलौकिक चरित्र का प्रभाव तो उसके ऊपर डाला, पर सीता के चरित्र में वे श्रपते जीवन की छाया, श्रपनी समस्याभों का समाधान, न प्राप्त कर सर्वी।

मध्यकाल की प्रोधितपितकाएँ तथा प्रवत्स्थपितकाएँ, पित के प्रवास-काल में साथ रहने का स्वप्न भी नहीं देख सकती थीं। सीता के प्रति ग्रन्थाध कर्लस्य के नाम पर हुए थे, परन्तु मध्यकालीन पीड़ित नारीत्व के मूल में पुरुष की लोलुप जीवनदृष्टिः थी। सीता की भावना की कुंठा का एक समाधान था—राम का प्रेम। पर उस युग की नारी जीवन की ग्रनेक उपभोग सामग्रियों में से एक थी। इसी प्रकार कौशल्या तथा सुमित्रा के मातृत्व के उल्लास का बड़ा कारण उनके पुत्रों की कर्लव्यशीलता तथा मातृत्रम था। उस युग की नारी वात्सल्य की श्रनुभूति तो कर सकती थी, राम तथा उनके भाइयों के बाल रूप में, उसकी मातृ भावनाएँ तो तुष्ट हो सकती थीं,

परन्तु राम के पुत्र रूप की कल्पना प्रपते पुत्र से न पाकर, नातृ अधिकार की भावना में सदैव ही उसे अभाव ही का बरवान सितता था। तुनाती की कल्पना की पुत्र-भावना तथा स्वार्थ पर अंकुरित और विकसित सानवता के असंतुन्तित एप के अनुसार नारी के सातृरूप में भी पुत्र की आधीनता की स्वीकृति में अन्तर था। इस प्रकार प्राचीन तथा मध्यकालीन नारी-जीवन के सामाजिक स्तर का असामंजस्य भी उस युग की नारी-भावना में राम के अति काच्योचित साव सामंजस्य उत्पन्त नहीं कर सका।

राम के आवर्शपूर्ण जीवन का पूर्णाम ही अधिकतर कवियों का वर्ण्य-विषय रहा है। राम की लीलाओं के वर्णन का अभाव तो नहीं है, परन्तु उन पर लिखे हुए प्रवन्ध काव्यों की गरिमा के समक्ष ये स्कुट पर प्राय: गौरा पर जाते हैं। राम के चरित्र की विज्ञालता की अभिव्यक्ति के लिए अवन्धात्मक शैली ही अधिक उपयुक्त थी। उनके जीवन के आवर्शों का कम निर्वाह साहित्यिक तथा ऐतिहासिक बोनों ही वृद्धियों से अबन्ध काव्य की कमबद्ध तथा घटनावद्ध शंली में ही अधिक उपयुक्त था। काव्य शास्त्र तथा साहित्य शास्त्र के साधारण जान से अनिवत्त मध्यकालीन नारी भात्राओं तथा वर्णों को संख्या की उपेक्षा कर संगीत के लाय के अनुसार गुनगुनाकर मनमाने गीतों की रचना कर सकती थी, पर होहे, चौपाइयां, सोरठा तथा छंद की रचना अपेक्षाकृत कठिन थी। तुलसीवास की चौपाई तथा बोहों की लय तथा संगीत उनके जीवन में समा गई थी, पर वे स्वयं उनकी रचना करने की अधिक क्षमता नहीं रखती थीं।

नारी द्वारा प्रबन्ध काव्य-रचना का श्रपवाद प्राचीन काल की नारी की श्रचेतनावस्था के साहित्य से लेकर वर्तमान युग की जाग्रित तक नहीं मिलता। काव्य की रचना स्त्री ने श्रात्माभिव्यक्ति के लिए ही अधिक की है, श्रतः कहानी इत्यादि कहने के लिए उसने काव्य-रचना नहीं की। प्रवन्ध काव्य के विषय का निर्वाह, कम का तारतस्य, चरित्र-चित्रण का निर्वाह तथा सबसे बढ़कर उसकी गंभीरता में मिले हुए राग का निर्वाह उसकी क्षमता के परे था, श्रतः राम की विस्तृत कहानी में काव्य का श्रारोपण करने की उसने चेंद्रा ही नहीं की। राम की जीवन-गाथा की रचना के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का श्रनुभव वृद्धा तथा मनोवैज्ञानिक के पृष्टिकोण से श्रावक्यक था। राम के जीवन-तस्य में मिले हुए श्रति प्राकृत गुरा, उनकी बाल कुकाग्रता, राजनीतिक प्रज्ञा, पूर्ण विकसित मानवता, पूर्ण पुरुषत्व इत्यादि का श्रंकन नारी की लेखनी क्षित के परे था। राम का ही चरित्र नहीं श्रन्य पात्रों के चरित्र का पूर्ण निर्वाह करना भी उनकी क्षमता में नहीं था। प्रवन्ध काव्य की रचरा में जिस निवन्धन-सिक्त की श्रावक्यकता होती है, वह उनमें नहीं थी। राम काव्य के जन्मरीत नारों थाले श्रनेक पात्रों के चरित्र में संवर्ष है, बारीरिक संघर्ष ही नहीं श्रन्तक हैं। भा मां घाटल है। मनं-

भावों के संधर्ष को सनोवैद्याचिक एका प्रष्टा की सुध्दि से देखने की साल के उस युग की नारी में कहाँ की ? जीवन के परान्धर कर संघर्ष, नद्वारक कालुशितरों, कहुंचुतियों का कर्तक्व के साथ सामंजस्य, नारी की परिसीमार्थ कैसे कर सकती की।

चरित्र-चित्रण के प्रतिरिक्त प्रवन्ध काव्य के लिए अलियार यूसरे तस्त्रों के निर्वाह की भी उनमें सामध्ये नहीं थी। जीवन के बहुमुखी चिक्र, गृह-पर्यन, प्रकृति-वर्गन, पट्यान, वरहवामा, छंद सम्बन्धी विशेष निर्मम इस्त्रीय ऐसे अस्त्री थीं जो बहुधन्धी नारी के कुछ खाली क्षणों में उनका मनीरंजन नहीं कर मक्की थीं। काव्य-साधना की न तो उसमें विवत्त थी बाँर न चाह। उसका जीवन की एक साधना-पथ था जिसकी नीरसता में बाब्य के एस की शावध्यकता थी काव्यक साधना की नहीं।

राम काव्य में लोक-कट्याग्र-भावना प्रधान थी, शुष्का काव्याप्त की रागात्मक मनुभूतियों में कोई घृगा तथा भत्संना का पात्र नहीं था। युनकी को लादी-भावना की संकीर्गता को युग प्रभाव कह कर न्यायोचित भने ही ठहरा विष्या जाय, परन्तु नारी-भर्मना के स्वर उनकी विवशता में गूँजकर रह जाते थे। कवी के जीवन में, उसकी पिरसीमाएँ मनेक बुंठाशों को जन्म देती ह जिनकी प्रतिक्रिया भावनाओं को विवशता तथा प्रथियों में होती है। नारी-जीवन तथा स्वभाव की पंथियों के जीवन को पूर्णत्या सारहीन नहीं ठहराया जा सकता यह सत्य है, पर उन पंथियों का उपहास करने वाला उसकी भावना का पात्र वहीं हो सकता था। उनके प्रति संवेदना गया सहानुभूति का तुकसी में पूर्णत्या सभाव है। ग्रपने दोखों की सार्वजनिक घोरणा से गारी के नेत्र विस्मय तथा विवशता से विस्पारित होकर रह सकते थे, परन्तु उनका प्रतिवाद करने का विचार भी उनके हवय में नहीं उठ सकता था, प्रताड़ित कारीत्व तथा गूंखित मानवता, इस उपहास के प्रवहासों से सहमकर तथा भीत होकर—

होत गंवार शूद्र पद्म नारी। ये सब ताइन के ग्रिकिटारी।। जैसी उक्तियों के हारा ग्रपने जीवन का यथार्थ मूल्यॉकन कर सकती थीं, फिर इन भावनाग्रों के साथ ग्रपनस्व का स्थापित करना उनके लिए की सक्तिया श ? कवि हारा शास्त्रत सत्य की यह घोषसा—

नारी स्वभाव सत्य किव कहहीं। प्रवगुरा ग्राठ सदा उर रहिंदी।। श्राकर्षरा नहीं विकर्षरा ही उत्पन्न कर सकती थी, परन्तु नारी ने अपने समस्त दोषों को सहर्ष स्वीकार किया । तुलसी की वास्ती उनके लिए सरस्यती की वास्ती थी, इस दैवी उक्ति में संदेह का श्रवसर कहाँ ? देववास्ती का श्रीलवाद भी पाप है यह सोचकर निसर्ग की भावनाश्रों में लिपटी ये कदुताएँ उसने सहर्ष श्रपने श्रस्तित्व तथा व्यक्तित्व पर श्रारोपित करलीं। द्रश पण र पान काव्य के अनेश अंगों की गंभीकता, नुषहता तथा साधना-परकता के जा पान को हुवय को उससे आव्य भूतन की प्रेयमा न मिल मकी। राम पान्यकार की क्विधिविष्टों की संख्या उनित्यों पर गिनी जा सकती है। जिन स्त्रियों ने राम को कावण्यन जनाया भी है, वे उनके जीवन तथा चरित्र की महत्ता को निभा वहीं कई है। राम की कथा साधारम राजा-रागी की कथा से उधर आई है, पर उन धटकारों में सबीच बना सकते वाले आगों का पूर्ण प्रभाव है। प्रबन्धात्यकता का किटीए भी ठीक से नहीं हो पाया है, श्रीर कुछ विविकाओं ने तो मुनतक पदों में ही राम की गाया के गुमा गान किये है।

कुठाए काव्य का कार्यानक पुष्ठभूमि भावभूलक थी, जतः सानव-मन की प्रवृत्तियों का उलाक उसकी दार्शनिक पृथ्ठभूनि का ग्राधार था। रामानुजी सम्प्रदाय के साथना-नार्ग में ज्ञान, कर्य तथा भिन्त का अद्भृत सामंजस्य था। इस मत के श्रनुसार जीव की भगवान् नारायम् के श्रनुगृह से ही इस विषय संसार से मुक्ति मिलती है । स्थित के लिए कर्र ग्रावश्यक है, कर्म का वेद विहित ग्रानुष्ठान चित्त-युक्ति की शुद्धि धरता है, अतः कर्म मानवमात्र का कर्तव्य है, कर्म वो साय शान मीमोसा भी आवश्यक है, कान-योग तथा कर्म-योग से जिस व्यक्ति का शंतःकरण शृह हो जाता है वह भवित-धोग से भगवान को प्राप्त करता है । भवित मुक्ति का प्रधान कारता है तथा परा प्रपत्ति अर्थात् शरागागित सबसे मुख्य । शरागागित ही परम कल्याग का मार्ग है, परन्तु धरमार्गात के लिए कमों के अनुष्ठान के विषय में मतभेद है। कुछ श्राचार्य प्रपत्ति के लिए कर्म को श्रावश्यक नहीं मानते । मार्जार के तिक्ष का उदाहरसा देकर वे लिद्ध करते है कि विल्ली का वच्चा निःसहाय भाव से माँ की शररा में स्राता है तब बिल्ली उसे मुँह की रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा देती है। मक्त के प्रति भगवान भी छुपा भी इसी प्रकार होती है । उनकी अनुग्रह-शक्ति, भक्तों की दीन दक्षा को देखदर अपने आप उदित हो जाती है । परन्तु दूसरे आचार्य कपि के बच्चों के बच्चान्त ते नक्तों के कर्मान्ष्ठान पर जोड़ देते हैं। जो कुछ भी हो, प्रपत्ति ग्रथांत कररामित प्रत्येक प्रवस्था में ग्रभीष्सित है। प्रपत्ति से ही भगवान् की प्राप्ति हो सकती हैं। उन्हें गाने का प्रत्य कोई मार्ग नहीं। दीन भाव से मगनान् की शरए। में जाने वाले भक्त के समस्त दुःख भगवदनुग्रह से छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कर्म का संन्यास इव्ट नहीं है। कर्म के द्वारा ही मृत्यु की दूर कर भवित रूपापन ध्यान के हारा बहा की आरित होती है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बल्लभ, निश्वार्थ, मध्वाचार्य इत्यादि के दार्शनिक सिद्धान्तों तथा राधवरात्य में माधारण सामधीय भावनाग्री का ग्रपाधिव के प्रति उत्तयन था, परना कार्यकालायं को साधना में क्रम, ज्ञान तथा भवित का सामंग्रह था श्रीर कैक्यं पद की प्राप्ति तथा उसी भावना की श्रनुभूति प्राप्त करना उनका क्येय था। इस प्रकार इस विशिष्ट दार्जनिक वारा के झाधाण पर जिस काव्य की स्विट हुई उसमें भी दास्य भावना है। प्रधान थी। इच्छा काव्य की अपेक्षाकृत रागात्मक भावनाएँ क्ष्मी-हृदय तथा जीवन के अधिक निकट थीं। ज्ञान, कर्म तथा भोवत पर श्राध्व काव्य की अपेक्षा भावनाओं की शिलाधार पर निमित्त काव्य स्त्रियों की भावना के अधिक निकट था। श्रतः श्राधिकतर भक्त नारियों इच्छा प्रेम के रस में प्लाचित होगई तथा राय काव्य की बुद्धि प्रधान वार्जनिक पुष्ठभूमि की गहनता तथा गम्भीरता के कारण वे उसे न श्रापना सकीं।

प्रभुर छाली—रचनाकाल की वृध्ि सं राभ काव्यवारा की सर्वप्रथम कविष्ठी मधुर अली निर्धारित की जा सकती हैं। इनका जन्म सं० १६१५ वि० में हुआ था तथा ये ग्रोरका-नरेश मधुकर शाह के आश्रय में रहती थीं। आश्रवर्ष का विषय यह है कि सामन्तीय दरवार के विलासपूर्ण तथा वैभवयुक्त वातावरण ने उन्हें भ्रुंगार काव्य-रचना की प्रेरणा न देकर भित्त की प्रेरणा कैसे दी। इनका उल्लेख भी गौरीशंकर हिवेदी के 'बुन्देल वैभव' के प्रथम भाग के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर नहीं प्राप्त होता। इनके रचे हुए दो ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। वे ग्रंथ ये है—

- १. राम चरित्र।
- २. गनेस देव लीला।

परन्तु इन दोनों हो ग्रंथों के श्रप्राप्त होने के कारण उनके काव्य के विषय मं कुछ निर्धारित करना श्रसम्भव है। विलासपूर्ण तथा उन्सुक्त वातावरण में निमित इन भिवत काव्य के ग्रंथों के विषय, प्रेरणा तथा श्रभिकांजना के समाधान की चेष्टा का उत्तर एक पूर्ण प्रदन चिह्न बनकर रह जाता है।

प्रेम सखी—इनका उल्लेख श्री गौरीशंकर द्वियेशी ने बुन्देलखण्ड के कवियों के इतिहास 'बुन्देल वंभव' के द्वितीय खंड में किया है। इनका जन्म श्रनुमान से सं० १८०० तथा रचनाकाल सं० १८४० के लगभग माना जाता है। इनके जीवन-चरित्र के विषय में श्रावश्यक उल्लेख श्रप्राप्त हैं। लेखक का कथन है कि श्रनेक हस्तलिखित संग्रह ग्रंथों में इनकी कविताएँ यत्र-तत्र विखरी हुई मिलती है। इस उल्लेख के श्रितिरक्त नागरी प्रचारिग्णी सभा की खोज रिपोर्ट में भी उनका उल्लेख मिलता है।

मैथिली की कवियत्री माथवी के समान ही प्रेम साली को भी निश्चित रूप से स्त्री मान लेने में कठिनाई होती है। द्विवेदी जी की निश्चित धारणा है कि वे स्त्री थीं क्योंकि उन्होंने उनका उल्लेख बुन्देलखण्ड की कवियित्रियों के ग्रन्तर्गत ही किया है। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टी के द्वारा इस विषय में कोई मान्यता स्वीकृत नहीं की जा सकती, परन्तु श्रन्य इतिहासकारों भे, विशेषकर श्री रामचन्द्र शुक्त में, उन्हें निविचत रूप से संगी सम्प्रदाय का अगन स्वीकार किया है, श्रीर उनकी इस पृढ़ भान्यता का निर्देश केवल सावक संजी के द्वारा सम्भय नहीं ।

यह निर्विवाद सत्य है कि कृष्ण के राक्षावत्व्यय सम्प्रवाज के ग्रादर्शों के अनुसार रामोपासना में भी इस विजिद्य पद्धति का समावेज हो गया था तथा सीता को सखी के रूप में उन्हों के भाव्यय से राम की प्रमुप्त प्राप्ति के लिए सीताराम की युगल गूर्ति की उपालना की जाने लगी थी। राम तथा उनके चारों वन्धुग्रां का लीला रूप तथा सौन्दर्थ ही इसमें प्रधान था। कृष्ण की कीड़ा-भूमि यसुना पुलिन तथा अज के स्थान पर इसमें राम की जीड़ा स्थली अथव का सर्प्य-तीर है। राम-भिन्न शाखा में इस उपासना-पद्धति का ग्रास्तित्व तथा अम सखी नामक सखी सम्प्रदाय के भन्त के उल्लेख के होते हुए भी कई ऐसे कारण विज्ञार्थ वेते हैं; जिनके ग्राधार पर प्रेम सखी का स्थी रूप में ग्रास्तित्व सर्वथा अभाग्य नहीं ठहराया जा सकता। रामचना शृक्त के इतिहास का ग्राधिकांज रूप नागरी प्रचारिगी सभा की खोज रिपोर्टो तथा ग्रंजतः मौलिक परम्पराश्रों पर आख्त हं; नागरी प्रचारिगी सभा की खोज रिपोर्टो में ग्रंम सखी का उल्लेख विश्वेप रूप से स्था के रूप में तो नहीं है, परन्तु उन्हें निश्चित रूप से पुरुष मानने का भी उसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसके विपरीत द्विवेश जी ग्रोरछा-निवासी हे ग्रोर प्रेम सखी का निवास स्थान भी वही है, इसलिए इस विषय में श्रान्त का ग्रवसर कम ही रह जाता है।

इसके श्रतिरिक्त प्रेम सखी द्वारा रचित काव्य में सीताराम की युगल मूर्ति की उपासना के ही भाव नहीं मिलते; श्रनेक स्कुट भावनाएँ कोमल कान्त पदावली में उत्कुट्ट कल्पनाओं द्वारा व्यक्त मिलती हैं। राम के विराट रूप की गरिमा तथा महिमा का श्रंकन भी उतना ही मामिक है जितना उनके सोन्दर्य का सजीना व्यक्तीकरण। प्रकृति चित्रण की विकदता भी इस कथन के प्रमाणस्वरूप ली जा सकती है।

श्रनन्त निसर्ग के अभूते (Personification) के प्रति माधुर्य भाव का उत्तयन यद्यपि भारतीय चित्तन धारा और फलतः भारतीय साहित्य का चिरन्तन विषय रहा है। चरमानुभूति के उद्दोप्त क्षरोों में व्यक्त वे भावनाएँ हिन्दी साहित्य के असर तस्त वन गई हैं। परन्तु जहाँ अनुभूतियाँ उतनी गहन नहीं हैं, यहाँ पुष्कों की माधुर्य सम्बन्धी रचनाओं में स्त्रैराता का स्पर्भ आ जाता है। प्रेम सखी की रचनायें इस दोष से मुक्त हैं। उनकी रचनाओं में व्यक्त माधुर्य अत्यन्त स्त्रस्य तथा प्रकृत स्प में व्यक्त हैं, और भावनाएँ कहीं भी स्त्रैरा नहीं होने पाई हैं।

इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रेम सखी को स्पष्ट रूप से पुरुष स्वीकार कर लेना तर्कसंगत नहीं जान पड़ता, परन्तु ग्रालबेली ग्रालि के समान ही इनका स्प्रक्तित्व भी इस दृष्टि से संविष्य ही रह जाता है। प्रेम सकी राप पाठव की सर्वश्रेष्ठ कविस्ति हैं । इनके पदों को विवय के साधार पर की भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) नखिताख के पद जिनमें राम के सोक्वर्य का कर्ज़न हैं और (२) स्कुट विजयों पर लिखे गये पद, सर्वये तथा कविल । कन्धी का क्षांत्र हैं और (२) स्कुट विजयों पर लिखे गये पद, सर्वये तथा कविल । कन्धी का क्षांत्र हैं अपाक्षित होता है कि ने कट्टर बंध्याव थीं। तथा उनके उपास्यदेव राम थे। राग के अति उपकी भावनाओं में आस्था तथा श्रद्धा तो है ही, निस्पृह माधुर्य की सरसता भी हैं। उनके काव्य के कुछ उद्धरण इस बात की पुष्टि करेंगे। एक और राम के चरशों की महानु कविल इन शब्दों में विश्वत है—

कल्प तता के सिद्धिवायक यत्यत्व वालयेतु कायता के पूरत करत है। तीत लोक वाहत कुपाकटाक्ष कमला की, क्याला सदाई जाको लेवत सरत है।। जिल्लाखीए यिन्ता के हरत हारे प्रेम लाख, सीरथ जनक वर यातिक वरत हैं। ताल विष्यु पूषत साथ सब दूषत थे, राष्ट्राद्या भूषत के राजत वरत हैं।।

— राम के अलौकिक व्यक्तित्व का आभास उनके वरणों की महानता की क्याख्या द्वारा देने में कला तथा भाव दोनों ही दृष्टियों से वे पूर्ण सफल रही हैं। कल्पतर तथा भाषपेनु के समान ही जो अत्येक कामना की पूर्ति करते हैं, जिस लक्ष्मी की क्या-कटाक्ष प्राप्त करने के लिए जिलोक की कामना रहती हैं, वही जिनके चरणों की सेवा करती हैं।

इस विश्वास तथा आस्या के पश्चात् राम-लक्ष्मए। के सीन्दर्य तथा उनके प्रति कवियत्री की भावना-सजगता की भृदुल भावनाग्रों का उदाहरए। लीजिये—

कोशल कुमार मुकुमार प्रति भारह ते,

ग्राली चिर ग्राई तिन्हें सोभा त्रिभुवन की।
फूल कुलवाई में चुनत बोउ भाई, प्रेम,

सखी लखि ग्राई गहे कितका हुमन की।।
चरन जुनाई इग देखे बन ग्राई जिन

जीती कोमलाई ग्रोर ललाई पहुमन की।
चलत सुभाइ मेरी हियरा उराई ग्राय,

गड़ि प्रति जायँ पाँव पाँखुरी सुमन की।।

—कामदेव से भी अधिक सुकुमार ये कौशल कुमार मानो त्रिभुवन की कोभा समेटकर अवतरित हुए हैं, उद्यान में फूल चुनते हुए मैंने उन्हें वृक्षों की

कालायें पकड़े हुए देका है। ये नेज उन चर्ग्गों का लावन्य देखते ही रह गये जो कोमलता तथा श्ररिणमा में पद्म को भी निज्जत करते थे। उन दोनों भाइयों की गति के साथ ही मेरा मन श्राहांकाकुल तथा भयातुर हो गया, कहीं उनके इन कोमल पाँचों में फूलों की पंखुड़ियाँ चुभ न जायें।

सुकुमार कल्पना तथा सबल प्रभिष्यंजना का यह जित्रण तत्कालीन नारी। प्रतिभा के लिए श्राद्यर्थ-सा जान पड़ता है। चित्र की सजीवता, भावना की पुण्य स्रभिष्यक्ति तथा कला की कोमलता की विवेणी का यह संगन श्राप्यम है।

राम के रूप तथा महिमा-वर्णन के अतिरिक्त स्फुट विषयों पर रिवत पदों में भी काट्योचित समस्त गुण विद्यमान है। पावस की तरल हरीतिमा के चित्रों की एक-एक रेखा का निरीक्षण कीजिए, वर्णों के आयोजन तथा अनेक उपकरणों के सूक्ष्म निरीक्षण इस चित्र में सजीव हैं—

छोटे छोटे कैसे तृए अंकुरित भूमि भये,
जहाँ तहाँ पैली इन्द्र वधू वनुधान में ।
लहक-लहक सीरी डोलत बयार श्रीर,
बोलत मयूर माते सघन लतान में ।।
घुरवा पुकारें पिक, दादुर पुकारें बक,
बाँध कै कतारें उड़ें कारे बदरान में ।
धंस भुज डारे खरे सरजू किनारे प्रेम,
सखी वारि डारे देखि पावस वितान में ।।

—धरागी पर छोटे-छोटे तृगा श्रंकुरित हो गये हैं। वसुधा पर यत्र-तत्र वीर बहुटियाँ फिर रही हैं, सौरभमयी शीतल बयार मन्द-मन्द बह रही हैं तथा सधन लताओं के भुरमुट में मदमाते मयूर बोल रहे हैं, कोकिल, वादुर, फिल्लो के स्वर गुंजरित हो रहे हैं तथा बादलों के बीच बक पंक्तियाँ विहार कर रही हैं। ऐसे पावस के वितान की छाया में, सरयू तट पर खड़े परस्पर कंघों पर हाथ रखे राम-लक्ष्मण की शोभा पर में बलिहारी हूँ।

पावस द्वारा उल्लंसित प्रकृति के इस वातावरण निर्माण में प्रेम सखी की चित्रां कन की क्षमता का पूर्ण ग्राभास मिल जाता है। नारी द्वारा निर्मित प्राकृतिक बातावरण के श्रेष्ठ चित्रों में इसकी गराना की जा सकती है।

उनके काव्य में श्रद्धा तथा श्रनुराग का सुन्दर समन्यय है। श्रदायित राग के श्रित उनकी भावताओं में लौकिक तथा श्रलौकिक का सिन्न्थण है, परन्तु जोकिक भावता के चित्रण में भी स्तेह का पुण्य श्राकर्षण है, श्रसपत स्थूल भावता का स्पर्ध-मात्र भी नहीं है। राम के प्रति माधुर्य में श्रनुराग की स्तिग्धता है काम की मादकता नहीं, राम के रूप तथा कार्य-कलायों के प्रति एक विशेष ग्रमुरागण्डनत ग्रास्था है, जो मृग्ध तन्मयता बनकर काव्य में व्यवत हुई है।

छंद-दोष भी उनकी रचनाश्रों में नहीं है, उनके द्वारा रचित केवल कित्त छंद ही प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु इतिहासकार के उल्लेख के अनुसार उन्होंने सबैये, बोहे आदि भी लिखे थे, मनहर किवल के उदाहरण पूर्णतः दोष-रहित हैं। उसमें एक लय तथा प्रवाह है, जो छंद के कलापूर्ण आयोजन तथा सुन्दर शब्द-चयन के द्वारा ही सम्भव हो सका है।

भावुक कल्पनाश्रों तथा अनुरक्त भावनाश्रों की सजीव, चित्रोपम शैली में कलात्मक श्रिभव्यंजना, प्रेम सखी के काव्य के वे गुए। हैं जो नारी द्वारा सर्जित राम काव्य की नीरव निर्जनता में एक सरस मुस्कान बिखेर देते हैं।

प्रताप कुँवरि बाई—प्रताप कुँवरि का जन्म वेवरिया रावलीत वंश में हुआ था। उनके पिता गोयन्वदास जी रावलीत जोधपुर के जाखरा परगना के निवासी थे। प्रताप कुँवरि का विवाह मारवाड़ के महाराजा मानसिंह जी के साथ हुआ था। सामन्तीय प्रथा के अनुसार तथा पुरुष की अनियन्त्रित तथा प्रसंयत कामेच्छा के काररा बहु विवाह एक साधाररा प्रथा बन गई थी, प्रताप कुँवरि के पित भी महान् रिसक थे, एक बृहद कोष के स्वामी होने के काररा उनमें मानव-हृदय तथा शरीर के क्या कर लेने की क्षमता थी, वादित के बल पर समस्त संसार का सीन्दर्य जनके

चरएों में लोट सकता था। उस युग में रानियों की संख्या प्रतिष्ठा की कसौटी थी, और मानिसह उस कसौटी पर सर्वश्रेष्ठ उतरे थे। उन्होंने तेरह बार श्रपने प्रराय की वैद्यानिक गाथा श्रारम्भ की, श्रवंथ की संख्या तो श्रज्ञात है ही। इन तेरह रानियों में से पाँच भाटी कुल की थीं, भाटी स्त्रियाँ ग्रपने सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध थीं, इसी श्राकर्षरा ने साधारए भाटी बंग की पाँच कन्याश्रों के मस्तक पर एक ही सुहाग-रेखा खींच दी। प्रताप कुँवरि मानिसह जी की तीसरी भाटी रानी थीं।

बाल्यकाल से ही प्रताप कुँवरि एक होनहार वालिका थी। कन्या हे रूप, सौन्वर्य श्रीर गुर्गों के कारण वात्सल्यमय पिता उनका विवाह किसी बड़े वंश में करने का उद्योग कर रहे थे, इन्हीं दिनों परम् भक्त पूर्णवास जी जालगा में वास करने के लिए धाये। उनके परामर्श से गोविन्ददास जी ने उनकी शिक्षा का समुचित प्रवन्थ कर दिया। प्रताप कुँवरि जी भी सत्संग तथा भक्ति काव्य के अध्ययन के कारण भक्ति भाव से धोत-प्रोत रहने लगीं। उन्होंने महन्त पूर्णवास जी से दीक्षा लेकर भक्ति का पाठ सीखा, श्रीर इस सम्बन्ध का जनमभर निवाह किया।

मानसिंह जी के विवाह के पड़चात् उनके जीवन में जुख तथा सन्तोष रहा, परन्तु मानसिंह जी की अकाल मृत्यु सं० १६०० में हो गई, उनके वालपन के संस्कार वैघव्य की निराशा में फिर से जागृत हो गये, और वे पूर्ण रूप से भगवद्-भजन तथा बान-पुण्य इत्यादि सुक्रमों में प्रवृत्त हो गई, मानसिंह जैसे रिसक राजा की विधवा पत्नी ने सहन्नों रुपये परमार्थ में व्यय कर दिये। अनेक मन्दिरों की स्थापना कराई, पूर्णदास जी के श्रतिरिक्त अपने गुसाई बामोदरदास जी के श्रति भी इनके हृदय में बड़ा स्नेह था, जोधपुर में उनके नाम से बना हुआ रामद्वारा उनके पुनीत स्नेह की कहानी कहता रहेगा।

पूर्णदास जी के सत्संग तथा दामोदरदास जी की सत्प्रेरणा से उन्होंने श्रनेक ग्रंथों की रखना की जिनका उल्लेख ग्रारम्भ में किया जा चुका है। इनके द्वारा रखे हुए ग्रंथों की संख्या १५ है जिनमें से ग्रधिक राम चरित्र को लेकर ही लिखे गये हैं। ये ग्रंथ हैं—

रामचन्द्र महिमा, रामगुग सागर, रघुवर स्नेह लीला, राम सुजस पचीसी, राम प्रेम सुखसागर पत्रिका, रघुनाथ जी के कवित्त, भजन पद हरजस, प्रताप विनय, श्री रामचन्द्र विनय, हरिजस गायन।

पूर्णवास जी रामानुजी सम्प्रवाय के बैष्णव थे। प्रतः प्रताप कुँवरि पर भी राम के रूप का प्रभाव पड़ना ही स्वाभाविक था, परन्तु राम के रूप के गामभीर्य, उनके निष्ठावान् चरित्र तथा उनके जीवन के प्रावर्गी का निर्वाह उनके काव्य में नहीं हो पाया है।

बात भुला दी-

उनके सुखी बाल्यकाल तथा विवाहित जीवन का आभास उनकी रचनाओं में मिलता है। अपने पितृशुल का वर्णन करते हुए माता-पिता के वात्सल्य के चित्रों में पुत्रों की अपेक्षा उनके प्रति अधिक समता मिलती है—

मात पिता नित मोहि लड़ार्बाहै। हम कूँ देख परम मुख पार्वीहै।।
या पुत्री श्रति प्रात्म पियारी। इनके त्रर श्रव करो विचारी।।
यौवनावस्था में भानसिंह जैसा धनी-मानी पित पाकर वे श्रपना जीवन सार्थक मानती
हैं, पित के प्रति भावना को कर्त्त-य तथा धर्म के सूत्र में बांधकर उन्हें हृदय में
स्थापित करती हैं—

पित समान नींह दूजा देवा। तार्ते पित की कीर्ज सेता।।
पित परमातम एक समाना। गार्वे सब हो वेद पुराना।।
धर्म ग्रनेक कहे जग माहीं। तिय के पितवत सम कछु नाहीं।।
ताते में पित सम समफाई। पित सुमूर्ति हिरदे पधराई॥
पित के निधन ने उनके जीवन के उल्लास की नींव हिला दी, परन्तु राज्य के
उत्तराधिकारी थी तस्तींसह की सहदयता तथा सुन्यवहार से उन्होंने ग्रपने दुःख की

पति वियोग दुःख भयो श्रापारा । हुश्रा सकल सूना संसारा ।। कछुन सुहाय नैन बहे नीरा । पति बिन कौन बँधावे धीरा ।। यह दुःख करत भये दिए। केते । जानत जगत भूठ सुख जेते ।। देख देख सुत श्राज्ञाकारी । कछु इक दुःख की बात विसारी ।।

रामचिरत्र की महानता का वर्णन उनके काव्य का विषय तो है, परन्तु राम के महामानव रूप में जीवन के तत्वों के ग्राधार पर कर्तव्य तथा भावना का संवर्ष नहीं है। राम का व्यक्तित्व ग्रित प्राकृत हैं। उनके लोक में ग्रब्टितिद्धियों तथा नविधियों का वास है, शिव, कुबेर, बह्या उनकी सेवा में रत रहते हैं, प्रकृति के विशाल उपकरण उनके ग्रनुचर है तथा उनकी भिवत के प्रतीक हैं। निसर्ग के वैभव का एक प्रभावशाली चित्र ग्रंकित करने में वह पूर्ण सफल रही हैं, परन्तु उस चित्र में विश्वकार की कल्पना नहीं, कला की सूक्ष्मता तथा सरसता नहीं केवल कथाकार की विवरणात्मकता है।

भिंग जटित खंभ सुन्दर फपाट । देहली रची विद्रुम सुधार ॥ भीतिन पर माग्गिक लगे लाल । चिल्लाय मनोकन वेलि जाल ॥ चहुँ दिशा विराजति विविध बाग । ता माहि कल्पतर रहे लाग ॥ इन विवरगात्मक उल्लेखों में कहीं-कहीं कल्पना का पुट भी है—

षहुँ पंथ बृहारत पवन चाल । जल भरत इन्द्र ले मेच माल ॥

बीचा सिस सूरज सूजम दोय। जनगाज जहाँ कुटवाल जोय।।
राम के रूप में मानव-हृदय की कमनीयता से द्राधिक उनके ब्रह्मरूप का प्रतिपादन
है, इह्म की उसी निसर्ग भावना थें हिन्दू धर्म के यहान् निष्ठ व्यक्ति के चरित्र का
भी श्रारोपण है, पूर्ण पुरुष इह्म तथा महायुख्य राम के रूप का यह उत्लेख इस उक्ति
की पुष्टि करेगा—

ऊँचो सिहासन श्रति श्रन्प। ता बीच विराजत ब्रह्म रूप।। धट घट प्रति व्यापक एक गोत। पट तंतु जयामिलि श्रोतप्रोत।। इक श्रादि पुरुष श्रम्पधड़ श्रलेख। नींह लहत पार सारदा शेष।। श्राधार सरव रह ंनिराधार। नींह श्रादि ग्रंत कींह श्रारपार।। पर तीन श्रयस्था गुणातीत। घर सगुण रूप निज भनित प्रीत।। गौ विप्र साथ पालक कृषानु। देवाथिदेव दाता दयान।।

उनकी भिक्त में न तो कृष्ण-भक्तों का चरम श्रनुराग है श्रीर न राम-भक्तों की श्रनन्यता। भावनाश्चों में प्राणों का स्वर्ध भी नहीं है। उनके काव्य का रूप, गम्भीरता का नाट्य करने बाले नीसिखिये श्रभिनेता का-सा जात होता है। भिक्त तथा विश्वास का बाह्य रूप जितना प्रधान है श्राभ्यंतर उसका शतांश भी नहीं। ऐसा जात होता है कि सत्संग तथा साथु-साहवर्य से भिक्त की वार्शनिक पृष्ठभूमि की रूपरेखा का उन्हें पर्यात जान हो गया था। रमाकान्त, करुणानिकेत राम को उन्होंने कायानगरी से एक पत्र लिखा है। जहा अपने कौतुक के लिए जड़ जगत् तथा जीव जगत् की सृद्धि करता है। जीवात्माय उसी ब्रह्म का श्रंश है, जिन्होंने पंचतत्त्व के भौतिक शरीर में प्रवेश कर नया रूप धारग कर लिया है। इस सिद्धान्त को उन्होंने भी व्यक्त किया है, परन्तु इस श्रमिन्यंजना के मूल में श्रनुभूति की विद्धलता, श्रणु के विराध में लय की श्रातुरता नहीं श्रितनु सिद्धान्त का श्रतिपादनमात्र है। इस्त से वियुक्त जीवात्मा का श्रनुभूतिमूलक सिद्धान्त उनके सीधे-सादे शब्दों में एक साधारणा उक्तिमात्र बनकर रह गया है—

कायापुर म तौ हुनम पाय । में बास कियो प्रमु यहाँ आय ॥

मानवीय भायनाग्रों की अभिव्यक्ति, दण्डवत्, प्रिशाम, पूजा, अर्चना इत्यादि

में ही मिलती है। मन्दिर-निर्माश, मन्दिर की जोभा, पूजा की अनेक विधियों, सावन का
भूला, एकावशीवत, कथा-कीर्तन, अन्तकूट इत्यादि उपासना के बाह्य रूप ही उनके काव्य

के विषय हैं जिनमें काव्य-तत्त्व ढूँढ़ने का प्रयास भी उपहासप्रद है। उनकी
विधिय तो—

सीरो लाडू पूरी पकोरी। घेनर केसर बाब क्लीची।

पेड़ा दहीवड़े ऋर पूचा। नुखती सेव जलेबी सवा।।
—पर ही श्रटककर रह गई है।

राम तथा राम-भिन्त के अतिरिक्त संसार की नश्वरता, लौकिक भावनाओं की असारता, विकारी आवनाओं के विषय हैं। इन सबके तिरोहण तथा राम-भिन्त के अवरोहण की तुलना उन्होंने सफलतापूर्वक व्यक्त की है। उदाहरण के लिए—

श्रास तो काहू की नहीं मिटी जग में भये रावए से वड़ जोधा। सावत सूर सुयोधन से यल से नल से रत वादि विरोधा।। केते भये नींह जाय बखानत, जूक मुखे सह ही करि क्रोधा। श्रास सिटे परताप कहे हरि नाम जपेरु विचारत बोधा।।

राम-भिक्त के श्रितिरिक्त ज्ञान की विवेचन। भी उन्होंने कई ग्रंथों में की है, जिनमें से मुख्य ज्ञानसागर तथा ज्ञान प्रकाश हैं। ज्ञानात्मक विवेचनायें श्रिधिकांशतः पदशैली में है। संत कवियों की मुक्तक परम्परा का उन्होंने पालन किया है। श्रनेक संत कवियों ने मानव-जीवन में श्राध्यात्मिकता के श्रारोपए के लिए होली के सरस रूपक का श्रवलम्ब लिया है। ज्ञान सम्बन्धी पदों की संख्या राम-भिक्त की रचनाश्रों से कम है, इसलिए प्रताप कुँवरि को संत कवियित्रियों के श्रन्तर्गत नहीं रखा है, परन्तु श्रिभिव्यित तथा काव्य तत्त्व वीनों दृष्टि से उनके ज्ञान सम्बन्धी पद श्रिधक सफल हैं।

योग तथा ज्ञान के सिद्धान्तों से वे पूर्ण परिचित थीं। नाड़ियों की साधना, सुरत योग, इन्द्रिय नियन्त्रमा के पदचात् ग्रालोकिक संगीत तथा ज्योति-दर्शन इन सबका उल्लेख उनकी रचनाग्रों में है। योग तथा प्रेम की होली जनकी मौलिक उद्भावना नहीं है, पर उन्होंने इस रूपक का निर्वाह काफ़ी ग्रच्छी तरह किया है—

होरी खेलन की सत भारी।

नर तन पाय ग्ररे भिज हिर को भास एक दिन चारी।

ग्रेरे श्रव चेत श्रनारी।।

ज्ञान गुलाल श्रवीर प्रेम करि, प्रीत तस्मी पिचकारी।

लास उलास राम रंग भर भर सुरत सरी री नारी।।

खेल इन संग रचा री ....

काचो रंग जगत को छाँड़ो सांची रंग लगाओ। बारह मूल कथों सन जाओं काया नगर बसाओ।।

राम काव्य रचियों के रूप में प्रताप कुँविर का स्थान साधारण किवयों से नीचे ही आयेगा। इनकी रचनाओं की संख्या यद्यपि १५ है, परन्तु इन रचनाओं का साहित्यक मूल्य अधिक नहीं है। साधारण आव, साधारण वर्णन-जैली तथा साधारण प्रतिभा ही उनके काव्य में दृष्टिगत होती है। राम काव्य के परम्परागत छंद, दोहा और चौपाइयों को तो उन्होंने प्रहण ही किया है, साथ-साथ राम काव्य की प्रचलित भाषा अवधी को भी उन्होंने अपनाया है। उर्दू तथा फ़ारसी के ज्ञाव्यों की संख्या भी इनकी भाषा में मिलता है। संस्कृत के तत्समों की अपेक्षा तद्भयों की संख्या भी अधिक है। भावपक्ष तो उनके काव्य का निर्वल है ही कलापका में भी सीन्वर्य की चेव्हा नहीं है। राम की गरिमा, उनके चरित्र की गम्भीरता तथा उनके जीवन की गम्भीर कथा प्रताप कुँविर जी की लेखनीबद्ध होकर एक साधारण कहानामात्र रह गई है। राम के चरित्रांकन की अपेक्षा ज्ञानयोग सम्बन्धी पदों में भाव अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त हैं।

ऐसा ज्ञात होता है कि राम-भिवत की दार्शनिक पृष्ठभूमि में साधना तथा भावना का जो सामंजस्य था उसे वे पूर्णक्य से ग्रात्मसात् नहीं कर पाई थीं, ग्रीर राम की साधारण ऐतिहासिक कथा में ग्राध्यात्मिक तस्व के ग्रारोपण के लिए उन्हें भावना से रहित ज्ञानमूलक साबना का ही ग्राश्रय लेना पड़ा।

तुल छराय — प्रताप कुँवरि की सपत्नी, राजा मानसिंह की रक्षिता रानी वुल छराय ने तीजा भटियाणी प्रताप कुँविर के सत्संग से काव्य-रचना का ग्रभ्यास किया था। इनकी रचनाग्रों में राम काव्य के प्रबन्धात्मक तत्त्व के स्पर्श का प्रयास भी नहीं है, राम के गुणों के गीत उन्होंने पद शैली में ही गाये हैं। विषय, भाव, शैली सभी वृष्टि से उनके पदों में कृष्ण काव्य की विशेषताएँ मिलती है, राम का रिसक व्यवितत्व, सिखयों के साथ होली, पीताम्बर-पट तथा नृपुर से अंकृत चरण, कृष्ण के लीला रूप के ग्रधिक निकट हैं, परन्तु राम-नाम के प्रयोग श्रोर वातावरण की विभिन्नता के प्रति सतत जागरूकता के कारण राम कृष्ण रूप नहीं वन गये हैं। चार बंधुश्रों की जोड़ी, धनुष-धारण इत्यादि के वर्णन राम के व्यक्तित्व का स्वतन्त्र ग्राभास हेते हैं, परन्तु रामभक्तों की ग्रन-यता का इनके काव्य में प्रयास भी नहीं है।

प्रताप कुँवरि ने ग्रनन्य भावना से रंजित होने का प्रयोग किया है, परन्तु पूर्णत्या ग्रसफल रही हैं। तुलछराय ने उस श्रोर ध्यान भी नहीं दिया, उनके राम कीट, मुकुट तथा धनुर्धारी हैं, सिलयों के साथ होली तथा फान खेलकर उन्हें प्रमुदित करने वाले हैं। इस लीलामय रूप का वे केवल विनोत भाव से दर्शन नहीं करती.

स्वयं इनकी लीलाओं का आनन्द उठाने को उत्कंठित हैं— र्स ताराम जी से खेलूँ भें होरी। भर लूँ गुलाल की भोरी।।

सजकर थ्राई जनक किशोरी । चहुँ बंधुन की जोरी ।। मीठे बोल सियावर बोलत । सब सखियन की तोरी ।।

हँसे हर सूँ कर जोरी ॥

राम के इसी रूप पर तन-मन-धन श्रापित करने में उन्हें श्रपने जीवन की सार्थकता विखाई देती हैं। उनके गीतों में राशका लीला रूप प्रताप कुँवरि जी के राम से मिलता- जुलता है। उदाहरए के लिए—

सियावर क्याम लगे मीय प्यारे हैं।
श्रीट मृक्ट मकराकृत कुंडल भाल तिलक सुखकारो है।
मुख की शोभा कहा कहूँ उनकी, कोटि चंद उज्यारो है।
गल विच कंटी है रतनारी, बनमाला उर धारी है।
केसरियो जामो जरकस को, दुपटो लाल लप्पारी है।
पीताम्बर पट कटि पर सोहे, पाप्रन अंभर न्यारी है।
लुलछराय कहे सो हिरदय विच, श्राय बसो धनधारी है।

प्रेमसक्षी की भाँति तुल्छराय को रचनाम्रों में भी राम के प्रति माणुर्य भावनाम्रों का उन्नयन मिलता है। परन्तु उनके काव्य की इस विशेषता का कारण केवल व्यक्तिगत रुचि हो प्रतीत होती है, उसके पीछे सखी सम्प्रदाय के संस्कार चाहे रहे हों, परन्तु मूल प्रेरणा उनकी स्त्रीमुलभ माधुर्यप्रिय प्रवृत्ति ही जान पड़ती है।

तुलछराय के काव्य में भाव-सौष्ठव तथा कला का ग्रभाव तो अवश्य है, पर ये रचनायें साधारण तुकवित्यों से ऊँचो हैं, राम के परम्परागत वेशभूषा का वर्णन तथा घनुर्घारी राम तथा उनके आताशों का रूप पिष्ट-पेष्टित होते हुए भी सजीव है तथा उसमें एक साधारण नारी की श्रपरिमाजित परन्तु स्वाभाविक श्रनुभूतियों के वर्शन होते हैं।

उनकी भाषा राजस्थानी तथा सरल संस्कृतिमिश्रित ब्रजभाषा है। अलंकार, छंदों के श्रायोजन से रिहत इनके पदों में भावपक्ष पूर्णतः जून्य नहीं है, राम के लीलामय रूप के प्रति श्रपने हृदय के विश्वास तथा श्रनुराग को व्यक्त करने में वह सफल रही हैं। राम काव्यधारा में प्रताप कुँविर के प्रंथों की संख्या तथा परिमार्जित काव्य के समक्ष तुलछराय के दो-चार साधारण पदों का अधिक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

बीहड़ मार्ग पर चलने वाले पथिक के ग्रसफल प्रयास की भाँति राम काव्य की गहुनता में इन कविजियों की भानताओं की मुस्कान पुर्शतया भन्द दिखाई वेली ह । इस धारा के विद्यों की शहानता के समक्ष इन विद्यासियों का प्रयास पासंग भर भी नहीं ठहरता, पर तुला की इस विद्यम स्थिति का उत्तरवायित्व राम काव्य की उन ग्रानेक विशिष्टताग्रों पर है जिनसे नारी का भावगत साकंत्रस्य किंठन तथा श्रासम्भव था।

#### सातवाँ श्रध्याय

## शृंगार काव्य की लेखिकाएँ

हिन्दी साहित्य के जिस युग को रीतिकाल अथवा शृंगार काव्य काल का नाम दिया गया है, उस युग में मुग्नल वैभव चरम उत्कर्ष पर पहुँचकर पतन की श्रोर उन्मुख होकर कमशः विनाश के श्रन्तिय सोपान पर पहुँच गया था। मुग्नलकालीन वैभव में विलास की पराकाण्ठा स्वाभाविक थी। जहाँगीर तथा शाहजहाँ के वैभवपूर्ण तथा ऐश्वर्यशाली शासनकाल में कला का उत्कर्ष भी चरम विन्दु पर पहुँच गया था, परन्तु उसके पश्चात् ही भारतीय इतिहास में मुगल वैभव तथा शासन के पैर उखड़ने लगे। श्रनेक राजनीतिक पराजयों, जनता के विद्रोहों तथा धार्मिक संकीर्गताओं से उत्पन्न विषयताओं तथा जहाँगीर की विलास प्रयता और शाहजहाँ की विभवप्रियता के कारण मुग्नल साम्राज्य भी हासोन्मुख हो चला था।

मगल राजनीति के उत्थान तथा पतन के साथ ही भारत की सामाजिक व्यवस्था की उन्नित तथा ग्रवनित का इतिहास बना था। शाहजहाँ का राज्यकाल वैभव तथा ऐइवर्ष का यग था। अनेक विदेशी यात्रियों ने भगल दरबार के वैभव की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। बादशाह स्वयं वैभव और विलास की मृति था। रत्नों, जवाहिरातों, स्वणंखित वस्त्रों तथा मूल्यवान इत्रों से उसकी देह सुवासित रहती थी। मुगल भ्रन्तः प्र के बैभव के समक्ष इन्द्रपुरी का बैभव फीका पड़ जाता था। बेरामें नख से शिख तक रत्न-ग्राभुषर्गों तथा जवाहिरातों से लदी रहती थीं। बादशाह के ग्रतिरिक्त राजकर्मचारियों, श्रमीरों तथा सरदारों का जीवन बहुत ऐक्वर्यपूर्ण था। छोटे-छोटे नरेश भी विलास में किसी भाँति कम नहीं थे । विलास के विविध उपकरण उनके महलों में भी पर्याप्त मात्रा में जुड़े रहते थे। वैभव की पराकाष्टा की परिएाति मुग़ल राज्य के ग्रवनित काल में वास्तविकता के स्थान पर प्रदर्शनमात्र रह गई। मग़लकालीन वंभव में विलास की पराकाष्ठा स्वाभाविक थी, क्योंकि वेभव ग्रीर विलास का धन्योग्याश्रित सम्बन्ध है । बैभव के युग की नारी प्राय: उपभोग की सामग्री बनकर ही रह जाती है। जीवन के जिस स्वस्थ वातावररा में नारी का स्वतन्त्र ग्रस्तित्व मान्य रहता है, वह हिन्दू धर्म के एकपक्षीय विधानों के द्वारा तो नंष्ट हो ही रहा था, रीति युग के राजनीतिक तथा भ्रार्थिक पराभव ने उसकी भ्रौर भी पुष्ट कर दिया।

रीतिकाव्य की भूमिका में ब्रालोचक डा० नगेन्द्रजी ने रीतिकाल के जीवन-दर्शन का

वियेचन तथा विश्लेषणा जिन शब्दों में किया है, वे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। "रीतिकाल में एक बँधा हुआ रुग्ण जीवन शेष था, जिसमें अब सामन्तवाद की ही आहंता छाया शेष हो चुकी थी, काम शोर अर्थ पर आश्रित केवल स्यूल भोग बुद्धि ही बच रही थी। इसलिए रीति कवियों का दृष्टिकीण बद्ध और संकुचित है। इस संकुचित युग की नारी उपभोग की सामग्रीमात्र बनकर रह गई है।"

अनेक विदेशी यात्रियों द्वारा दिये गये वर्णनों के आधार पर उस युग की नारी की कल्पना बहुत सरल हो जाती है। रत्न जवाहिरात तथा भूमि की भाँति ही नारी भी पुरुष के उपभोग की सामग्रीमात्र थी । बीनयर द्वारा दिये गये उल्लेख द्वारा इस कथन की पूर्ण पृष्टि हो जायगी- "राजमहलों में भिन्न-भिन्न वर्गों तथा जातियों की सहस्रों स्त्रियां रहती थीं जिनके कर्म तथा कर्तव्य विविध प्रकार के होते थे । इनमें अनेक वादशाहों की सेवा तथा बहत-सी शाहजादियों की शिक्षा श्रादि के लिए नियुक्त रहती थीं। शिक्षा प्रायः म्राशिकाना गजलों मौर फ़ारस की प्रेम-कहानियों ग्रादि की होती थी। इनमें से बूढ़ी स्त्रियों से जासूसी का काम लिया जाता था । ये कुटनियाँ स्थान-स्थान से सन्दरी स्त्रियों को घोखे, फ़रेव श्रीर लालच से महल में ले श्राती थीं। इसके श्रांतिरिक्त श्रुंगारिकता का नग्न नृत्य भी होता था। वासना और लालसा सैनिक शिविरों में वेक्याओं की सेना के रूप में व्यक्त होती थी। नारी संगिनी, सहचरी और अर्द्धांगिनी नहीं केवल प्रमदा और कामिनी थी। जनता की निर्बाध इन्द्रिय-लिप्सा ही इसका मूल कार्गा थी । सामाजिक जीवन में स्त्री के पत्नी रूप वा महत्व पूर्णतया लप्त हो गया था, रक्षिताओं और वेश्याओं के इंगित पर नाचने वाले शासक अपने गौरव तथा मर्यादा को मिट्टी में मिला रहे थे। उदृण्डता राजपन्नों तथा सामन्तीय परिवारों के युवकों के चरित्र का एक प्रधान श्रंग बन गई थी, इस प्रकार नैतिकता का घोर पतन हो रहा था।"

नैतिक श्रादशीं की इस कीएता के कारण नारी के प्रति दृष्टिकोए में श्रस्वस्थता के लक्षरण स्वाभाविक थे। भारतीय इतिहास के इस अधःपतन के युग में, हिन्दुओं का जीवन पराभव के कारण बहुत जर्जर होगया था। रीतिकाल में, भिवतकाल का श्राध्यात्मिक सम्बल भी शेष नहीं रह गयाथा, श्रतः जीवन में रस की सृष्टि करने का एकमात्र साधन नारी ही रह गई थी। नारी की प्रेरणा यद्यपि पुरुष के जीवन में श्रनादिकाल से रही है, परन्तु जीवन में स्वस्थ बाह्य अभिव्यक्ति तथा श्रांतरिक श्रभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों की प्राप्ति के कारण यह प्रेरणा केवल लोलुपतामात्र नहीं थी। रीतिकाल में नारी के प्रति दृष्टिकोण का पूर्ण श्रामाम देने के लिए बनियर द्वारा उद्धृत उल्लेख पर्याप्त है। इस युग में नैतिक श्रादशीं की श्रंतता शिक्षक श्रीर ढीली पड़ गई थी, जितके कारण काळा ये क्षेत्र में कुल्ए भिन्त में

परलवित माधुर्य भावता लौकिक शृंगार के स्थूनवस जप में परिस्पित हो गई।

इस पुग में नैतिक धादर्श छंधे ग थे, अतः वासनापूर्ण धातावरण का विकास स्वाभाविक था। इस स्वच्छन्द वातावरण में फान की प्रवृत्ति ही प्रधान थी, अतः उस युग के काव्य में उच्च सायाजिक कल्याणकारी श्रिमियवितयों का अभाव है। उस युग की निर्वाध वासना में एकनिष्ठ प्रेम का ग्राभाव ग्रीर स्पूल बेध्टाओं से युनत रसिकता ही प्रधान है। रीतिकाल के कवियों में ग्रेम कम था रसिकता अधिक। इसके ग्रातिस्कत उनका रसिक दृष्टिकोण भी अन्तरंग नहीं वहिरंग था। ग्रागिसिक तथा ग्रातिमक प्रेम की सूक्ष्मता तक उनकी पहुँच नहीं थी। उनकी रसिकता की द्वा भावना के प्राचुर्य काल में नारी के प्रति भोग्य पवार्थ के ग्रातिरिकत अन्य दृष्टिकोण की मान्यता हो भी कैसे सकती थी?

रीतिकालीन काच्य जनता का नहीं राजाओं तथा सामन्तों का था, रीतिकालीन किवता राजाओं की सभा तथा नयावों के दरवारों में परलिवत तथा विकसित हुई थी, ग्रतः सामन्तों के युष्टिकोशा से ही राजकवियों ने स्त्री को देखा था, जिसके श्रनुसार स्त्री केवल जीवन का उपकरशामात्र थी, समाज की स्वतन्त्र इकाई के रूप में उसके श्रस्तित्व की मान्यता नहीं थी। रीतियुगीन शृंगार में एक चेतन व्यक्ति का दूसरे चेतन व्यक्ति के प्रति सिक्य ग्राकर्षण वास्तव में कम है। व्यक्ति का एक सुन्दर उपभोग्य चस्तु के प्रति निष्क्रिय ग्राकर्षण श्रधिक है। नारी के सगस्त कार्य-कलाप केवल उसके उपभोग्य रूप की श्रीवृद्धि करने के लिए ही होते हैं। नायिका-भेद के ग्रानेक रूपों में नारी के भोग्य रूप का विस्तारीकरण है। नारी के प्रति रीतिकालीन दृष्टिकोग् का स्पष्ट श्राभास इन दो पंक्तियों से सिल जाता है—

कीन गर्ने पुर, बन नगर, काश्मिनी एकं रीति। देखत हुउँ विवेक को, चिल हुई करि प्रीति॥ इस प्रकार यह स्पब्ट है कि नारी का श्रस्तित्य पुरुष के सुख भोग साधन से प्रधिक स्रोर कुछ न था।

इस कामिनी रूप के अतिरिक्त नारी को अन्य रूपों पर तो उस युग को कवियों की वृद्धि ही नहीं गई है। उनके हृदय की लमस्त आवनाएँ, उत्तको जीवन का सम्पूर्ण ध्येय, केवल श्रुंगारिक भावनाओं की उलक्षनों तथा समाधानों में ही सीनित थीं। नारी के पत्नी, सहचरी, मातृ, भिग्नी इत्यादि रूपों पर उनकी वृद्धि भी नहीं गई है। इसके अतिरिक्त उसके श्रुंगारिक रूप में भी चेतन का आकर्षण और उसका विकास नहीं है, उसके चरित्र के अनेक महत्त्वपूर्ण अंगों की पूर्ण उपेक्षा है, उसमें चेतन मानव के अनुभूतिस्तुलक श्रुंपाए का मारोप्स महीं, जब करनु की संजवन किमाने हैं। शीतियुगीन काव्य के प्रालोचक डा॰ नभेग्र की नम्हों में, "उराकी साहितकता स्वकीया की कुल-कानि से, उसका श्रात्माधिमान खंडिता की मान दशा से प्रोर उसकी बोद्धिक शक्तियाँ विदय्या की चातुरा ते श्रथिक नहीं हो सकती थीं।" इन दो पंक्तियों में रीतिकालीन नारी का रूप पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है।

श्रुंगार बाध्य काल की नारी की स्थित की इम संक्षिप्त पृष्ठभूमि के पश्चात् उस काल में रिचल काध्य की मुख्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना श्रानिवार्य प्रतीत होता है। उस युग के काध्य के श्रंतरंग से दो प्रधान प्रवृत्तियों दिखाई देती है—(१) श्राचार्यत्व भौर (२) कवित्व श्राचार्यत्व दांत के संगर्गत उन सिद्धान्तों का समावेश हो सकता है जिनका श्राधार शास्त्रीय है तथा जिसकी पृष्ठभूमि में धेद-बेदांगों से शारम्भ होकर अनेक उत्तर-कालीन सम्प्रवायों के सिद्धान्तों का प्रगान है। एस सम्प्रवाय, श्रलंकार सम्प्रवाय, रीति सम्प्रवाय, ध्विन सम्प्रवाय, नायिका-चेद इत्यादि के सिद्धान्तों के श्राधार पर रीतिकालीन कवियों ने श्रनेक लक्षण ग्रंथों की रचना की। ध्विन, रस तथा श्रलंकार के विभिन्न मतों की विवेचना तथा वर्णन उस युग के रीति ग्रंथों में मिलता है।

रीतिकाच्य के अन्तरंग का दूसरा पक्ष है उसकी शृंगारिकता। शृंगारिक भावना का इतिहास मानवीय इतिहास के बराबर ही प्राचीन है। काम जीवन का सत्य है; जीवन की अभिव्यक्ति साहित्य में हुई है, अतः यह विरंतन सत्य सर्वकालीन तथा सर्वयुगीन होकर इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ पर ग्रंकित है। हिन्दी साहित्य के प्रत्येक युग में, श्रंगार की प्रेरणा है, लीकिक क्षेत्र में यह जीवन का प्रेय तथा श्रेय बनकर अभिव्यवत हुग्रा है। जब जीवन के नंराव्य में, आध्यात्मिकता के प्रकाश से जनता ने अपने मन को ग्राव्य सन देना चाहा है, तब भी शृंगार-भावना अपनी चरम सीमा पर अलीकिक सत्ता के प्रति उन्तयनित की गई है। हिन्दी के प्रारम्भकाल में श्रंगार युद्ध की प्रेरणा तथा जीवन के ध्येय के इप में अभिव्यवत हुग्रा; तथा भवित युग में साधना के एक मूल रूप में व्यवत हुग्रा। यह कहना श्रधक अन्पपृत्रत न होगा कि राधा-कृष्ण के प्रति जिस साधुर्य भावना का बीजारोषण कृष्ण भक्तों ने किया था वही वातावरण तथा समय के प्रभाव से स्थूल श्रंगारिक काव्य के रूप में विकसित हुग्रा। परन्तु जीवन के प्रति रस प्रधान वृद्धिकोण के कारण जिस रसिकता का श्रंकन उस युग के काव्य रो हुग्रा, वह नारी से सम्बद्ध होते हुए भी उससे बहुत दूर था।

रीतिकाव्य के श्राचार्यत्व पक्ष में नारी किसी प्रकार का सहयोग देने में ती श्रसमर्थ थी ही, उसका भावपक्ष भी उसे श्रीभव्यक्ति का साधन प्रदान करने में श्रसमर्थ था। शानाजिक विवानकों, राजनीतिक उलभनों तथा नारी-जीवन की परिसीमाश्रों में स्का के दिवास के समस्त हार श्रवस्त कर दिये थे। समाज की हकाई के रूप में इसकी न भागतः थी शार स उसे उस कर्साय के समहाल सकने की क्षमता प्रदान

करने वाली शिक्षा मिली थी। उसके मातृत्व श्रथवा पत्नी रूप की महत्ता भी एक पराधीन परिचारिका के रूप में ही रह गई थी, ऐसी श्रवस्था में, रसनिरूप्ण, श्रलंकार तथा ध्वनि इत्यादि का वर्णन श्रीर विवेचन उसकी क्षमता के लिए श्रसम्भव था।

रीतिकाल की ग्रसंयत पुंगार-भावना नारी स्वभाव तथा रुचि के विपरीत थी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता; परन्तु नारी को माध्यम बना जिन उच्छ खल प्रवित्तयों की ग्रिभिट्यवित की गई, उस श्रिभट्यंजना में योग देना कलशीला नारी की क्षमता के लिए चाहे सम्भव भी रहा हो परन्तु उसके स्वभाव के विरुद्ध था। नायिका-भेद, स्थल शारीरिक वर्णन तथा प्रेम लीलाग्रों के श्रव्लील प्रसंग, इन सभी तत्वों में नारी प्रधान थी। नारी ही को केन्द्र-विन्दु बनाकर की जाने वाली इस काव्य-साधना में इतना असंयम और इतनी लोलपता है कि भारतीय नारी की लज्जा, जील, मर्यादा आदि सब ग्गा इस रिसकता की लहर में वह गये हैं। परकीया नायिकास्रों की काव्य में बाढ़ श्रा गई, पुरुष के 'अनेक मुखी' श्रेम ने साहित्य में परकीयाग्रों को बहुत महत्त्वपुर्ग स्थान दे दिया था इसमें कोई संदेह नहीं, पर वास्तविक जीवन में इन भावनाश्रों की स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष प्रभिव्यक्ति इतनी ग्रासान न थी। पुरुष के जीवन में सामाजिक बंधनों का ग्रभाव था, उसकी लोलपता की जारीरिक ग्रभिव्यक्ति की परिसाति प्राकृतिक प्रतिकिया में नहीं होती, परन्तु नारी पूर्णतः भोग्य पदार्थ होते हुए भी इस क्षेत्र में पराधीन थी। ग्रपनी कामनाग्रों की स्वतन्त्र ग्रिभव्यक्ति का स्वध्न भी उसके लिए द्राज्ञामात्र था। पुरुष के मनोरंजन की सामग्री बनकर ही उसके जीवन के चरम उद्देश्य की पूर्ति हो जाती थी, श्रतः श्रन्य उपभोग्य सामग्रियों की भाँति ही वह कवियों की कल्पना तथा काव्य-रचना की पात्री बनी, जीवन में नारी के प्रति उच्छ खल तथा गम्भीर दिष्टकोर्ण रीतिकाल के स्थल शृंगार के रूप में व्यक्त हुआ, जिसमें नारी के नग्न सौन्दर्य तथा प्रेम-लीलाम्रों की महलीलता की म्राभिव्यक्ति प्रधान थी, जिसकी नग्नता में योग तत्कालीन नारी के लिए श्रपने रूप के श्रप्रतिहत नग्न प्रदर्शन से कम लज्जाजनक न था, श्रृंगार काव्य में नारी की देन की कमी का यह एक मुख्य कारण है।

पुरुष के लिए श्रपनी उन्मुक्त भावनाथों का ज्यवतीकरण दुष्कर नहीं होता क्योंकि युग-युगों से चली श्राती हुई उच्छू खलता उसके स्वभाव का ग्रंग बन गई है, परन्तु नारीसुलभ लज्जा तथा शालीनता उसे श्रपनी भावनाथ्रों की मुक्ति की कहानी को स्वच्छन्दतापूर्वक कहने का अवसर नहीं देती। यही कारण है कि साहित्य के किसी युग के पृष्ठ पर नारी द्वारा रचित परकीया प्रेम का वर्णन उपलब्ध नहीं है। नारी की भावनाएँ साहित्य के ग्रादियुग से श्राधुनिक काल तक केवल श्रज्ञात के प्रति, श्रपार्थिव के प्रति या पति के प्रति ही ज्यक्त हुई हैं, सामाजिक बंधनों की विषमता भी इसका एक बहुत बड़ा कारण रही है। किसी युग की उच्छू खल प्रवृत्तियों का उत्तर-

वायित्व एक ही पक्ष पर नहीं रखा जा सकता, उस युग की नारी में रस का ग्रभाव था या इस जीवन के प्रति उसका भ्राकर्षरा नहीं था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। रस की प्रत्येक स्थित पर तथा प्रेम सम्बन्धी कियाकलापों में स्त्री पूर्ण सिक्य है, परन्तु उसकी इस सिक्यता की सार्थकता उसकी उपभोगिता की मात्रा पर श्राँकी जाती थी, उस युग की श्रृंगारिक भावना की उच्छृं खल प्रवृत्ति में स्त्रियों का उत्तरवायित्व उनके पूर्ण समर्पण पर ही था, उसने अपने भ्रापको मनोरंजन श्रीर कीड़ा की सामग्री वन जाने विया, यही उसका दोध था।

ऐसे उच्छू खल वातावरए। में जिस काव्य की रचना हुई, उसमें साधारए। कुलीन ित्रयों का योग तो ग्रसम्भव था, परन्तु राजदरवारों में रहकर इस उच्छू खल प्रवृत्ति का पोषए। करने वाली वेश्याक्षों के लिए यह साधारए। वात थी, नायिकाभेद, ग्रामिसार, मिलन इत्यादि के नगन चित्राण उनके लिए स्वामाविक थे क्योंकि इस प्रकार की वस्तुएँ उनके जीवन का ग्रंग वन चुकी थीं, सामाजिक विधानजनित कुंठाएँ उनके जीवन में थीं नहीं, पुरुष की कीड़ा सामग्री वनकर जीवन विताने का स्वयन ही उन्होंने बाल्यावस्था से देला था। उस गुग का गाई स्थिक श्रंगार यद्यपि ग्रधिक मात्रा में घरों की दीवारों के इर्द-गिर्द सीमित रहता था, पर इस सुका-छिपी की ग्रामित्यक्ति काव्य में करने की क्षमता उस गुग की परिसीमित साधारए। नारी-भावनाग्रों में नहीं थी। इसके विपरीत राजाश्रों की सभा में रहने वाली वारांगनाग्रों का सम्पर्क कवियों से होता था, राजकवियों के संसर्ग तथा सम्पर्क में श्राकर उन्हें काव्य-रचना के सिद्धान्तों से थोड़ा-वहुत परिचय प्राप्त करने का श्रवसर मिलता था तथा उनके सहयोग से उनके जीवन में प्रेरणा भी मिलती थी। केशवदास की शिष्टा प्रवीशाय का उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि के लिए पर्याप्त होगा।

इस प्रकार रीतियुगीन काव्य की बास्त्रीय पृष्ठभूमि, रीति विवेचन, स्यूल-शृंगारिकता तथा नग्न श्रीभव्यंजना के कारण तत्कालीन नारी उस युग के काव्य में यथेट्ट सहयोग न दे सकी । जिन स्त्रियों के जीवन में शृंगारिक कुँठाएँ नहीं थीं, जिनका जीवन इस भावना की स्वच्छन्द श्रीभव्यित में व्यतीत हुआ था, उन्होंने ही शृंगार काव्य में योग विया । परन्तु यह एक स्मरणीय तथ्य है कि इन स्त्रियों द्वारा रचित शृंगार काव्य सौक्ठव तथा कला की वृद्धि से उस युग के पुख्यों की रचनाश्रों से टक्कर लेने की क्षमता रखता है । श्रनेक स्त्रियों की रचनार्थे यद्यपि साधारण स्तर से भी नीचे हैं, परन्तु कुछ ज्योतिर्मय तारिकाश्रों का प्रकाश शृंगार काव्य गगन के श्रोब्ठ श्रालोक पिडों के समकक्ष है ।

प्रवीसाराय पातुर — वारांगना कुल में जन्म लेकर प्रवने पातिवत पर गौरवा-न्वित होन वाली इस नारों के अनुपम व्यक्तित्व की प्रतिभा के विषय में एक समाधारस्- सां अनुमान होता है। प्रवीणराय किव केशव की काव्य-प्रेरणा थी। किविधिया में केशवदास जी ने उसकी अतिशयोगितपूर्ण प्रशंसाओं के पुल बांध दिः हैं। शारवा, लक्ष्मी, सत्यभामा इत्यादि प्रसिद्ध नारियों से साम्य स्थापित करके उन्होंने उसके महत्त्व-वर्णन में सुन्दर काव्य की रचना की है। उनके ही वर्णन के आधार पर उनके विषय में परिचयात्मक अनुमान किया जाता है।

प्रवीणराय वेश्या थीं तथा श्रीरछा के राजा इन्द्रजीतिसह जी की रिक्षता थीं। इन्द्रजीत श्रपने समय के श्रत्यन्त रितक व्यक्तियों में से थे। उनकी संरक्षकता में श्रामेक वेश्यायें रहती थीं। केशवदास जी का निम्नलिखित पद उनके परिचय के लिए पर्याप्त होगा—

नाचित गावित पढ़ित सब, सबै बजावत वीन । तिनमें करत किवत इक, राय प्रवीन प्रवीन ॥ उनके सौन्दर्य तथा विद्वता की उन्होंने बहुत प्रशंसा की है। शारदा और उनमें साम्य स्थापन करते हुए वे कहते हैं—

> राय प्रवीन कि शारदा, रुचि-रुचि राजत ग्रंग । वीर्णा पुस्तक धारिनी, राजहंस सुत संग ॥

यह प्रवीएराय हैं श्रथवा शारवा है। शारवा के श्रंग श्वेत कांति से युक्त हैं, इसके श्रंग भी श्रृंगार की कांति से रंजित हैं; शारवा वीएगा तथा पुस्तक-धारिएगी हैं, यह भी वीएगा तथा पुस्तक धारएग किये रहती है; शारवा के साथ राजहंस रहता के सथा यह भी हंस जात सूर्यवंशी राजा के साथ रहती है।

प्रवीणराय की विद्वत्ता पर विश्वास करने के अनेक आधार है। यह पंडिता थीं, उनमें काव्य रचने की क्षमता भी थी तथा संगीत-विद्या में भी यह बहुत प्रवीण थीं। महाराजा इन्त्रसिंह के संगीत-मंडल की ये प्रधान थीं। उनके संगीत, नृत्य तथा काव्य क्षेत्र में प्रवीणता तथा दक्षता के कारण उनकी प्रसिद्धि की सीमा अनुदिन बढ़ रही थी। उनके विषय में अनेक मनोरंजक कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहां जाता है कि अपने एक हिन्दू सभासद से बावशाह अकवर ने इनकी प्रशंसा सुनकर उन्हें इन्द्रजीत के पास से बुला भेजा। इसके पूर्व इन्द्रजीत इस विषय में कुछ निश्चय करते, प्रवीणराय ने अपने पातिव्रत की रक्षा के निमित्त उनके पास अपने आग्रह की ईन शब्दों में बद्ध करके भेजा—

धाई हों बूक्तन मंत्र तुम्हें निज स्वासन सों सिगरी मित गोहीं। देह तजों कि तजों कुल कानि हिये न लजों लिजहें सब कोई । स्वारथ और परमारथ को पथ चित्त विवारि कही तुम सोई । जामे रहे प्रभु की प्रभुता धरु मोर पतिव्रत भंग न होई ॥ पराधीन इन्द्रजीत ने भावना के आवेश में अकवर की आशा का उल्लंबन तो कर विया, पर वादशाह इस पृष्टता को कैसे सहन कर सकता था। अपनी एक तुच्छ कामना का मूल्य भी उसकी निरंकुश वृष्टि में बहुत था। उसने कोधवश इन्द्रजीत को भारी अर्थवंड देकर प्रवीएाराय को वलपूर्वक बुला भेजा।

बादशाह की इच्छा के सामने वाशंगना प्रवीसराय के ग्रस्तित्व का महत्त्व ही क्या था, परन्तु ग्रपनी वाक्-चात्री तथा काव्य-कला के वल से उसने ग्रात्मरक्षा की । कलाग्रदर्शन के लिए उसने बादशाह को ग्रनेक गीत सुनाए जिनमें उसने ग्रकवर की महानता तथा ग्रोज का वर्शन कर उसकी कुद्ध भावनाग्रों को द्रवित कर दिया, उनमें से एक यह था—

श्रंग श्रनंग नहीं कछु संभु सु, केहिर लंक गयन्दित घेरे। भौंह कमान नहीं भूग लोचन, खंजन क्यों न चगे तिल नेरे।। है कचसाहु नहीं उदे इंडु सु, कीर के विम्यन चोंचन भेरे। कोउन काहु सों रोस करे सु, डरं उर साह यक ब्यर तेरे।।

अकवर उनकी संगीत तथा काव्य-अवित पर बहुत प्रसन्न हुआ। जनभृति है कि उन्होंने कुछ दोहों की अधूरी पंक्तियाँ कहकर प्रवीग्णराय से उनकी पूर्ति करने को कहा। प्रवीग्णराय ने तत्क्षग्ण उनकी पूर्ति कर दी। जिस समय प्रवीग्ण अववर के दरबार में गई थी उसके यौवन का ज्वार इस रहा था। उसकी अवस्था को लक्ष्य करके ये पंक्तियाँ कहीं थीं। निम्नलिखित दोहों की प्रथम पंक्तियाँ अकवर तथा दूसरी पंक्तियाँ अवीग्णराय के द्वारा रचित वताई जाती हैं—

युवन चलत तिय देह ते, चटक चलत किहि हेत। मन्मथ वारि मसाल का, सौंति सिहारो लेत ॥ ऊँचे ह्वं सुर बस किये, सम ह्वं नर वस कीन । श्रब पताल बस करनि को, ढरकि पयानों कीन॥

श्रक्षवर ने प्रवीग्णराय को धन तथा सम्मान का लोभ देकर उससे श्रपने दरबार में रहने का आदेश तथा अनुरोध किया, किन्तु वाक्-विदाधा प्रवीग्ण ने इन शब्दों में उससे विदा माँगी—

विनती राय प्रवीश की, सुनिये साह सुजान । जूठी पतरी भखत है, बारी बायस स्वान ॥

—श्रीर हृदय के पारखी श्रकवर ने उन्हें तत्काल ही इन्द्रजीत के पास भेज दिया। केशवदास तथा बीरवल के श्रनुरोध से श्रकवर ने इन्द्रजीत पर लगाया हुआ अर्थ-दंड भी क्षमा कर दिया।

प्रवीराराय द्वारा रचित कोई स्वतन्त्र ग्रंथ नहीं प्राप्त होता । उनकी जी स्फुट

रचनायें प्राप्त हैं उन्हीं के भ्राधार पर उनकी काव्य-प्रतिभा तथा काव्य-विषय का भ्रमुमान लगाने का प्रयास किया गया है। प्रवीएए।य की एचनायें उत्कृष्ट शृंगार की भ्रमिक्यंजनाएँ हैं। उन्होंने संयोग शृंगार के चित्र ही खींचे हैं, वियोग की वेदना तथा पीड़ा कदाचित् जीवन की भ्रमुभूत भावनाएँ न होने के कारए। उनकी लेखनी का भ्राश्रय नहीं पा सकी हैं। प्रवीएए।य ने शेख की भाँति दूती के माध्यम से श्रृंगार की विविध भ्रवस्थाओं के चित्र नहीं प्रस्तुत किये प्रत्युत स्वानुभूतियों को ही संगीतबद्ध करके व्यक्त किया है।

इनकी रचनाओं में शृंगार रस के शेष्ठ कवियों की रचनाओं का-सा सौष्ठय है। उनकी कत्पनाओं की ठाँची उड़ान महान् कवियों की कत्पना से टकरा गई हैं। काव्य की भावनाओं तथा श्रिभव्यंजना के तादात्म्य का सिद्धान्त उनकी रचनाओं पर पूर्ण तथा सार्थक है, कला तथा भावना का रागात्मक गुंफन उनके काव्य की सफलता है। प्रिय की श्रातुरता का श्रानन्द उउाती हुई इस नायिका की सुन्दर श्रिभव्यक्ति के साथ नायक के हृदय की भावनाओं का यह सजीव चित्र इस तथ्य की पुष्टि करेगा—

नीकी घनी गुननारि निहारि नेवारितउ श्रंखिया ललचाती। जान श्रजानत जोरित दीठ बसीठ के ठौरन श्रौरन हती।। श्रातुरता पिय के जिय की लिख प्यारी प्रवीन बहुं रसमाती। ज्यों-ज्यों कलू न बसाति गोपाल की त्यों-त्यों किएं मन में मस्काती।।

— नैवारि लता के समान कोमल तथा सुःदर गुणों से पुक्त बाला को दूर से देखकर नायक के गेत्र लुट्ध हो रहे हैं, जाने और अनजाने मिल जाने वाली दृष्टि हो संदेशवाहिका बन रही है। आंखों की आकांक्षा में आतुरता के चिह्न देख रसमाती बाला मुस्करा देती है। ज्यों ज्यों गोपाल विवश होते है, वह उनकी विवशता का आनन्द अपनी मुस्कान बनाकर बिखेरती जाती है।

भारतीय ग्रास्था तथा विश्वास में शुभ शकुनों तथा ग्रपशकुनों का विशिष्ट स्थान है, रारी-भावनाएँ इन विश्वासों से उद्वेलित हो जाती हैं। प्रवीण के इस पद में वाम तेत्र के फड़कने पर नारी का उत्लास तथा ग्राशाभरा हृदय व्यक्त है—

शीतल सरीर द्वार मंजन के घनसार,
श्रमल अंगीछे आछे मन में सुवारि हों।
देहों न श्रलक एक लागन पलक पर,
मिलि श्रमिराम श्राछी तपन उतारि हों।।
कहत प्रवीशाराय श्रापनीन ठौर पाय,
सुन वाम नैन या बचन प्रतिपारि हों।

जब ही मिलेंगे मोहि इंद्रजीत प्रात प्यारे, बाहिनो नवन मूंबि तोहों सो निहारि हों।।

यद्यपि वाहिना नयन मूँदकर केवल बाये नेत्र से निहारने की कल्पना का यवार्थ रूप उपहासमा लगता है, परन्तु प्रियतम से मिलन का संकेत करने वाले उपकरण से जो स्नेह तथा स्नाकर्षण स्वाभाविक है उसकी व्यंजना सस्वाभाविक नहीं है। प्रत्युत व्यंजना में भावना से स्रिधिक विदाधता है।

श्रुं गारकालोन काव्य की प्रयृति में तत्कालीन जीवन-दर्शन में नारी के प्रति कामिनी रूप की प्रयानता के कारण, स्थूल श्रुं गार-भावना ही प्रयान थी। पुरुषों का नारी के प्रति उपभोग्य सामग्री का दृष्टिकोण नायिका-भेवों तथा नखिल के स्यूल वर्णनों के रूप में व्यक्त होना स्वाभाविक था, परन्तु श्रुं गारकालीन कवियित्रयों ने भी उसी का श्रनुकरण किया है, शेख की श्रुं गार रचनाओं में तो नारी-भावना का आभास भी नहीं मिलता, परन्तु प्रवीणराय श्रपनी अनुभूतियों की श्रीभ व्यंजना का लोभ संवरण नहीं कर सकी हैं। व रांगना कुल में उत्पन्न होने के कारण, श्रपने प्रेम सम्बन्धी स्थूल कियाओं के चित्राकंन में मर्यादा की सीमा रक्षा की उन्होंने उपेक्षा की। प्रवीण ने अपनी प्रेमाभिव्यवित्यों का चित्रण निर्भोकता से किया है। उदाहरणार्थ—

बैठि परयंक पै निसंक ह्वं के श्रंक भरों,

करोंगी श्रधर पान मैन यत्त मिलियौ ।

यही उस युग के नारी-जीवन की सम्पूर्ण सार्थकता थी। इतना ही नहीं, नारीसुलभ लज्जा-विहीन उनकी भावना और भी श्रागे बढ़ी हुई है—

सैन कियो उर लाय के पानि दुहुँ कुच सम्पृट कीने।

इस प्रकार की उतितयों में, नारीत्व के कय से विमुख होकर भी, उनका एकनिष्ठ प्रेम कुलीन भावनाश्रों का श्रतिक्रमण कर जाता है। प्रवीणराय हिन्दी साहित्य की प्रयस लेखिका हैं जिन्होंने लौकिक श्रुंगार की श्रभिन्यंजना के लिए प्रपायित श्रालम्बन की कारण न लेकर, श्रपने यथार्थ प्रेम पात्र के प्रति अपनी भावनाग्रों की श्रभिक्यक्ति की है।

जनकी म्रात्मानुभूतियों के चित्रएं में जनके जीवन की छाया मावदयक है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नारी का स्थान कठपुतली का रहा है। उसके जीवन की सार्थकता उसका नारीत्व ही बना विया गया है। पित की म्रात्मसमपंए कर उसे जीविका प्राप्त होती है, प्रथवा वारांगना बन ग्रपने रूप और यौवन का खुला क्य करके तीसरा मार्ग उसके लिए हैं ही नहीं। प्रवीस्तराय की उदित्रयों के प्राधार पर उमके उपभोग्य रूप को उस युग के नारी-जीवन का प्रतिनिधि मानने की बात पर एक ग्रावंका उटाई जा सकती है, यह यह है कि प्रवीस्तराय देश्या थी। साधारस नारी-जीवन की साथश्रता का श्रनुमान उनको उदिन्तरों के प्राधार पर लगाना सम्याय-

मूलक होगा, परन्तु मेरे यत से उस युग की साधारण नारी तथा वारांगना के जीवन में एक इन्तर हो सकता है। साधारण नारी-जीवन में सामाजिक व्यवधानों तथा अन्य परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न शृंगारिक कुंठाएँ थीं, वारांगना के जीवन में उस कुंठा का अभाव था। भारतीय नारी के आदर्शी, पातिव्रत तथा एकनिष्ठ प्रेम का दम्भ करने वाले प्राचीनता के प्रेमियों को तथा सावित्री, सीता तथा दमयन्ती के प्रादर्शी पर गर्व करने वाली और भारतीय संस्कृति के नारीत्व के आदर्शी की पूर्णता पर विश्वास करने वाली नारियों को यह कटु सत्य चाहे विष की धूँट के समान प्रहर्ण करना पड़े, परन्तु यह सत्य और निविचाद है कि रीतियुगीन शृङ्गारिप्रयता एकपक्षीय नहीं हो सकती थी। गृहों के आसपास विचरण करने वाला नायक, धमायस्या की रात्रि में अभिसार के लिए निकली हुई नायिकायें, संकेतस्थल, दूतियाँ, वेचल परम्परागत संस्कृत काव्य पर आधृत थे, अथवा केवल कल्पना-जगत के प्रार्णी थे, ऐसा कहकर सत्य को आवरण में छिपाने की चेच्टा उपहासप्रद है। रीतिकाल में जिस गार्हिस्थक वातावरण पर आधृत ये, प्रथवा केवल कल्पना-जगत के प्रार्णी थे, ऐसा कहकर सत्य को आवरण में छिपाने की चेच्टा उपहासप्रद है। रीतिकाल में जिस गार्हिस्थक वातावरण पर आधृत रिसकता की सृष्टि हुई उसमें भी प्रवीणराय की ये उत्तियाँ ज्ञत-प्रतिज्ञत लागू होती है, यह कहने में बुछ अत्युक्ति नहीं है।

नारीत्व की उपभोगिता पुरुषों के हाथ में वर्ण्य-विषय वन गई है। साधारण नारी, क्षमता के ग्रभाव में तथा श्रृङ्कारिक कुंठाओं की उपस्थित के कारण, व्यक्त नहीं कर पाई है, ग्रोए स्वच्छंद प्रवृत्ति की स्त्रियों ने जहाँ स्वानुभूतियों के चित्रण की चेष्टा की है, उसमें उनके जीवन तथा तत्कालीन समाज की स्पष्ट छाप है। ग्रतः प्रवीणराय की उनितयों को नारी समाज के उपभोग्य रूप का प्रतीक मानना ग्रन्याय न होगा।

मधुर कल्पनाएँ तथा चित्रांकन उनके काव्य के सुन्दर उपकरण हैं। मिलन की रात्रि के व्यतीत हो जाने की ग्राइंका, उसके बड़ी होने की कामना की मधुर तथा कलापूर्ण ग्राभिव्यंजना का परिचय इन पंक्तियों से हो सकता है—

कूर कुनकुट कोटि कोठरी किवारि राखीं,

चुनि वै चिःयन को मूंदि राखों जलियो। सारंग में सारंग सुनाइ के प्रवीन बीना,

सारंग के सारंग की जीति करों थिलगी।। वैठि पर्यंक पं निसंक ह्यों के अंक भरों,

करोंगी श्रधर पान मैन मल मिलियो। मोहि मिलें इन्द्रजीत धीरज नरिन्दराय,

एहो चन्व भाज नेकु मंद गति चलियौ।

मिलन की उल्लासमधी बेला समाप्त न हो जाय, इस भय से प्रभातकालीन फ्रागमन के समस्त चिह्नों को वे प्रकृति के नियमों में मानवी शक्ति द्वारा विषयंग लाकर परिवर्तन उत्पन्न कर देना चाहती है। क्र्र कुक्कुट को कोठरों में बन्द कर उसके स्वर को भी अवरुद्ध कर दूँगी, पक्षियों को जाली में बन्द कर उनके कलरव को भी बन्द कर दूँगी। वीरण द्वारा चन्द्र के मूगों को विमुख करके तथा दीप्रशिखा को वस्त्र की आड़ से स्थिर करके में रात्रि को भी स्थिर कर दूँगी।

मानवी चेट्टाओं की पहुँच जहाँ तक है वे कुछ करने में उठा न रखेंगी, पर चन्द्र की गति को रोकने के लिए वे याचना करती हैं—हे चन्द्र ! श्राज तुम्हारी छाया में मुक्ते इन्द्रजीत मिले हैं, तम तिनक मन्द्र गति से चलना।

इन पंक्तियों में उनकी प्रत्यक्ष उक्ति है तथा नारी की कामिनी भावनाओं का व्यक्तीकरण है।

शृंगार की मिलन-भावना के वर्णन के श्रीतिरिक्त उन्होंने ना के की श्रीनव्यक्ति का वर्णन पुरुष के दृष्टिकोण से भी किया है। नारी के रूप-वर्णन में उनकी दृष्टि में भी भूख श्रीर तृष्णा है, इस मादक नारी की श्राक्ष्यंणभरी गति में इसी प्रकार की भावना व्यक्त है—

> छूटी लटें प्रतबेली-सी चाल भरे मुख पान खरी कटि छीनी। चोरि नगारा उघारे उरोजन मोहन हेरि रही जुप्रवीनी।।

उनकी जैली चित्रमय हैं, मानिनी नायिका तथा विनीत नायक का यह सुन्दर चित्र उनकी कला का प्रतीक है—

> मान के बैठी है प्यारी प्रवीश सो देखे बने नहीं जात बनायो । धातुर ह्वे प्रति कौतुक सों उत लाल चले ग्रति मोद बढायो ॥ जोरि दोङ कर ठाढ़ें भये करि कातर नैन सो सैन बतायो । बेखत बेंदी सखी की लगी नित हेरयो नहीं इत यों बहरायो ॥

वाक्-विदाधता का भी उनमें श्रभाव नहीं है। केशवदास की रामचित्रका में उनके द्वारा रचित नारी उनकी वाक्-विदाधता तथा काव्य-कोशल का उदाहरण है। पृथ्वी को दशरथ की पत्नी मानकर उन्होंने श्रनेक पृथ्वीपतियों के साथ उसके श्रवैध सम्बाध की कल्पना करके बड़ी रोचक गाली की रचना की है। उसकी कुछ पंक्तियाँ उसमें व्यक्त हास्य, श्रृ गार तथा विदाध का परिचय देंगी।

छंद की लय में लिखी हुई यह रचना वर रूप राम को सम्बोधित करके स्नारम्भ होती है—

ग्रव गारि तुम कहें देहि हम, किह कहा दूतह राय जू। कछु बाप वित्र परवार सुनियत, करो कहत कुवाय जू॥ को गर्न कितने पुरुष की हों, कहत सब संसार जू। सुनि कुँवर चित दे बरनि ताको, किहवे सर ब्योहार जु॥

इसी प्रकर्र श्रनेक विजेताओं के साथ पृथ्वी के प्रेम का सुन्दर वर्णन करने के पदचात् दशरथ के पास श्राने की कहानी इन व्यंग्यपूर्ण शब्दों में करती हैं—

तेहि भाँति भाँतिन भोगियो भ्रमि पल न छाँड्यो साथ ज्।।

इक बीस बेरन दई विप्रन रुधिर जल ग्रन्हवाई के। वह रावरे पितु करी पत्नी तजी विप्रन थूकि के। ग्ररु कहत है सब राविणादिक रहे तो कहें ढूँढि के।। यहि लाज मरियत ताहि तुम सों भयो नातो नाथ जू। श्रव ग्रीर गुख निरक्षं न ज्यों त्यों राखियो रघुनाथ ज्।।

इस रचना का वर्णन-कौशल, कल्पना तथा भावुकता के साथ व्यंग्य तथा हास का स्पर्श, पृथ्वी का मानवीकरण तथा श्रनेक पौराणिक श्राख्यायिकाश्रों के श्राधार पर उसके प्रेम तथा किया-कलापों की कल्पना प्रबीणराय की प्रतिभा तथा श्रभिव्यंजना की शक्ति की परिचायक है।

उनकी प्रखर वाक्शिवत की सीमा केवल इसी रचना पर समाप्त नहीं हो जाती, धनेक श्रृंगारिक रचनाध्रों में भी उनके मुखर व्यक्तित्व के स्वर सुनाई पड़ते हैं। उवाहरणार्थ—

> कोहा लाल कह्यो सुन्यो, चित वे नारि नवीन। ताको श्राधो विदु युत, उत्तर दियो प्रवीन॥

प्रवीराराय की भाषा संस्कृत-निश्चित साहित्यिक जनभाषा है। संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव गव्दों के शुद्ध प्रयोग उनके भाषा सम्बन्धी ज्ञान के परिचायक हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि उन्हें संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान था। उनके कितपय पदीं में व्यक्त भाषनाएँ भी संस्कृत के तद्विषयक वर्णनों से प्रभावित मिलती हैं।

केशबदास संस्कृत के महान् श्राचार्य तो थे ही, कदाचित् उनके संसर्ग तथा शिष्यत्य के द्वारा इन्हें भी संस्कृत का श्रध्ययन करने का श्रवसर मिला हो । यद्यपि उनके दक्षिक व्यक्तित्व के साथ श्रध्ययनिश्रयता का सामंजस्य करते हुए कुछ संतोष नहीं होता, परन्तु उनकी रचनाओं में संस्कृत-प्रभाव, संस्कृत, पदाविलयों का शुद्ध प्रयोग, तत्सम शस्दों के प्रयोग आदि ऐसी वस्तुएँ है जिससे उनका संस्कृत भाषा पर पूर्ण श्रविकार प्रमालित होता है। उदाहरणार्थ—

कमल कोक श्रीफल मंजीर कलधीत कलज हर।
उच्च मिलन ग्रित कठिन दमक अहुत स्वल्प नीलघर।।
सरवर सरवन हेम मेठ कैसास प्रकाजन।
निज्ञि वासर तहवरींह काँस कुन्दन दृढ़ ग्रासन।।
इमि कहि प्रवीण जल थल अपक श्रविध भजित तिय गौरी संग।
किल खिलत उरज उलटे सिलल इंदू होज इमि उरज हंग।।

श्रात्त्वर्य यह है कि इनकी भाषा पर बुंदेलखण्डी का प्रभाव प्रायः विलक्ष्व नहीं है। इनकी भाषा में उर्दू स्पर्श भी नहीं है, भाषा के इस संस्कृतमय परिव्कृत रूप का पूर्ण श्रेय कदाचित् केशवदास जी को ही है जिनके पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व की छन्न-छाया में प्रवीग्गराय श्रपनी भावनाओं को काव्य रूप देने में समर्थ हो सर्की। इनकी भाषा यद्यपि संस्कृतमयी श्रीर सरस हं, पर उसमें श्रलंकृत शब्दचयन श्रीयक नहीं है। सानुप्रासिक शैली का प्रवाहमयी गति उसमें नहीं है, परन्तु शाब्दिक चमत्कारों का पूर्ण स्रभाव भी नहीं है।

वृत्यानुप्रास तथा छेकानुप्रास के प्रयोगों में प्रधिकतर कोमल वर्णों की ही आवृत्ति है। अनुप्रास के उवाहरण रूप में उनकी ये पंक्तियों ली जा सकती हैं—
क्र कृषकृट कोटि कोठरी किवारि राखों,

चुनि वै चिरैयन को मूँदि राखों जलियों।

×

बैठि पर्यंक पै निसंक हाँ के श्रंक भरों।

यमक के प्रयोग ग्रधिक नहीं हैं परन्तु जो है वे शब्दों की विकृति के विना ही प्रयुक्त हुए हैं। उवाहरणार्थ—

सारंग में सारंग सुनाह के प्रवीन बीना,

×

सारंग के सारंग की जोति करों थलियौ।

द्दन शब्द-चयनों से श्रधिक सफलता मिली है उन्हें भावों पर श्राधृत साद्श्यमूलक धालंकारों की योजना में उदाहरण के लिए—

> चिबुक कूप, भव डोल तिल, बंधन श्रालक की डारि। दूग मिस्ती हित ललकि तिन जन उघि भरत भकोरि।।

अपने युग में प्रचलित मुख्य छंदों में उन्होंने काव्य-रचना की है। दोहा, छंद, कवित्त, सर्वया, सोरटा इत्यादि छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है। छंद-दोष सायद कहीं श्रपबाद रूप में श्रा गया हो, नहीं तो उनके छंदों के लय का प्रवाह सौध्ठवपूर्ण तथा दोषरहित है।

भावना की मोलिकता तथा कलात्मक ग्रिभिट्यंजना की दृष्टि से प्रवीरणराय का स्थान श्रृंगार के उत्कृष्ट किवयों के साथ रखा जा सकता है, उनके काट्य में उनका मुखर तथा रिसक ट्यक्तित्व बोलता-सा प्रतीत होता है। मुखर अनुभूतियाँ, सूक्ष्म निरीक्षण, कलात्मक भावाभिट्यंजना, उनमे कलकते हुए उनके जीवन के अनुभव तथा उनका पाण्डित्य उनका रचनाओं को श्रृंगार-काट्य जगत् में अमर बनाये रखेंगे।

रूपवर्ती देग्राम—इस भावुक तथा रितक नारी की समस्त रचनायें यद्यपि प्राप्त नहीं होतीं, उसके द्वारा रिचत काव्य के नाम पर दो-चार साधारण भावयुक्त उवितयाँ ही मिलती हैं, उन साधारण पंक्तियों की प्रेरणा का मनोरंजक इतिहास यहाँ श्रत्रासंगिक नहीं हैं।

रूपवती उज्जैन के निकट सारंगपुर गाँव की वेश्या की पुत्री थी। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि, काश्य-प्रतिभा तथा संगीत-प्रेम के विषय में ग्रनेक कहानियाँ प्रचित्त हैं। उसके काश्य-कीशल तथा संगीत-निपुर्णता के कारण मालवा के नवाब बाजबहादुर उस पर मुग्ध हो गये ग्रीर उनकी कृपा की एक कोर रूपवती के जीवन का वरदान बन गई, तथा वह उनके यशगान के रूप में उनके महल में ग्रा गई। हिन्दी के मुसलमान कवियों में दिये हुए उद्धरण के ग्रनुसार, ग्रकबर ने बाजबहादुर पर ग्राकमण करके उन्हें पराजित कर दिया, ग्रीर बाजबहादुर के सिपाहियों ने उनके शत्रुग्रों के हाथ में पड़ जाने के डर से उन्हें श्रन्य बेसमों के साथ करल कर दिया। ग्रकबर के सेनापित के बहुत सेवा-सुशूषा करवाने पर वे स्वस्थ हो गई। तब उसने उन पर ग्रपनी श्रीस्ताषा प्रकट की। ग्रन्त में रूपवती ने ग्रात्महत्या करली ग्रीर निम्नलिखित दोहा खाँ साहब के लिए लिखकर छोड़ गई—

रूपवती दुिलया भई, विना बहादुर बाज। सो श्रव नियरा तजत हैं, यहाँ नहीं कुछ काज।।

मुंशी देवीप्रसाद जो के नागरी प्रचारिक्षी पत्रिका के तीसरे भाग में प्रकाशित रूपवती तथा बाजबहादुर की कविता नामक लेख से इनके जीवन पर बहुत प्रकाश पड़ता है। फ़ारसी उर्दू पंथों के उन्लेखों के प्राधार पर उन्होंने रूपवती के विषय में निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास किया है। उनके मतानुसार रूपवती सारंगपुर की एक चतुर सुजान पातुर थी। प्रव्हुल काविर बदायुनी के शब्दों में वह ग्राम ग्रौर खास में पद्मिनी मशहूर थी। उसकी गानशित का वर्णन करते हुए तवारीको मालवे में मुंशी करमग्रली ने जिखा है कि तानसेन जब दीपक-राग की ज्वाला से ब्याकुत ही रहा था

तो रूपवती ने सल्हार-राग गाकर वादलों को निमन्त्रग् देकर प्रकृति पर कला की विजय-घोषणा की । बाजवहादुर दुर्गावती ने लड़ाई हारकर माने के पश्चात् लज्जा के कारण सारंगपुर से बाहर नहीं गया । बाजवहादुर के रिसक व्यक्तित्व में काव्य तथा संगीत के प्रति एक विशेष म्राक्षणा था। रूपवती ने भ्रपनी ग्रपार रूप-राशि तथा संगीत म्रीर काव्य-गुण से बाजबहादुर को मुख्य तो कर ही निया, स्वयं भी उस पर मुख्य हो गई। बाजबहादुर इस हास-विलास में भ्रपने जीवन के भ्रन्य उत्तरवायित्वों को बिलकुल ही भूल गया जिसके परिगामस्वरूप उसे भ्रकवर से यृद्ध मे पराजय मिली, भ्रीर उसे रुग छोड़कर भागना पड़ा तथा जन्मभर कव्य उटाना पड़ा।

रूपवती ग्रकबर के सेनातायक ग्रह्मवलां के हाथ में पड़ गई। उसे सिपाहियों के वारों से काफी चीट ग्रा गई थी। इक्रवालनामा जहाँगीरी में लिखा है कि रूपवती ने ग्रह्मवलां से एक महात्मा पुरुष शेख ग्रहमद के पास भेजे जाने का ग्राग्रह किया। यह वचन देकर कि जब धाव भर जायँगे में ग्रापकी सेवा में ग्रा जाऊँगी वह शेख ग्रहमद के पास ग्रा गई। शरीर के धाव ग्रव्छे हो जाने पर ग्रहमद ने उसे ब्लाने का निरचय किया। रूपवती ने ग्रपनी रक्षा का ग्रीर कोई उपाय न देखकर लाँ से श्रृंगार करने के बहाने केसर, कंपूर, कस्तूरी, इत्र तथा फुलेल मँगाये ग्रीर हथेली भर कपूर खाकर ग्राहमहत्या करली।

श्रकबरनामें में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है कि श्रहमद खाँ ने इत्यवती को जेने के लिए श्रावमी भेजे। जब यह भनक रूपवती के कान में पड़ी तो उसने ज़हर खा लिया। रूपवती की कब सारंगपुर में है। तवारीखे मालवा में लिखा है कि इत्यवती का कुण्ड श्रीर जसकी कब एक तालाव में है। परन्तु मश्रासिक्ल उमरा के श्रमुसार बाज्वहादुर श्रीर रूपवती दोनों उज्जैन के तालाव के बीचोबीच एक पुन्ते पर एक कमरे में श्राराम कर रहे हैं। कुछ श्रन्य लोगों का मत है कि माँडू में रेवाकुण्ड पर रूपवती की कब है श्रीर उसके सामने बाज्वहादुर के महल हैं।

मुंतिखबुल नुवाब के अनुसार रूपवती वेश्या होते हुए भी पितवता थी, किसी के हाथ से अपने वस्त्रों का स्पर्श हो जाने के कारए। वह जहर खाकर भर गई। इस असाधारण रूपसी के जीवन का उल्लेख तो अनेक प्रंथों में मिलता ही है, उसकी काव्य-रचना के विषय में अनेक उल्लेख विभिन्न प्रंथों में मिलते हैं। बाजवहादुर और रूपवती की कविता के विषय में जो उल्लेख प्राप्त है उनमें दो अकार के कथन मिलते हैं—एक तो वे जिनके अनुसार बाजवहादुर रूपवती के नाम से काव्य-रचना करता था, और दूसरा जो रूपवती को भी काव्य-रचना से परिचित प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार के मुख्य उल्लेख ये हैं—

१. ग्रकबरनामे के उल्लेख के श्रनुसार बाजबहादुर दिन्दी दोर रूपवती के लिए

कहकर ग्रपना दिल हत्का करता था।

- २. 'तबकाते श्रकवरी' के श्रनुसार बाज्यहादुर हिन्दी शेर करता था जिसमें रूपवती का नाम रखा करता था।
- भृंतिखिबुल नुबाबं में लिखा है कि रूपवती हिन्दी कोर नाजुक मजमूनों को खुब कहती थी।
- ४. 'मग्रासिरेर' के श्रनुसार बाज्बहाबुर श्रपने हिन्दी शेरों मे रूपवती का नाम दाखिल करता था।
- ४. 'सैरुल मुतािखरीन' में उल्लेख मिलता है कि रूपवती गाने में बेनजीर थी, हिन्दी जबान में ग्रकसर मजमून बाँधती थी श्रीर उनमें अपना नाम इस खूब सूरती से लाती थी कि दिल लोट-पोट हो जाता था।
- ६. 'हिन्दुओं की मझहूर श्रोरतं' के नाम से एक उर्दू पुस्तक लाहीर से छपी थी। उसमें लिखा है कि रूपवती के बनाये गीत मालवे की सीधी-सादी खवान में हैं, उनसे दिल का दर्द टपकता है।

इस प्रकार के हैं मतीय उल्लेख रूपवती की काव्य-रचना के विषय में संशय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हैं, परन्तु उनकी रचनाओं के कियापदों में स्त्रीलिंग का प्रयोग तथा काव्य में स्वानुभूतियों का वर्णन बाजबहाबुर के प्रति प्रश्य-भावना की अभिव्यक्ति उस संशय का निवारण कर देने के लिए पर्याप्त हैं। उनके द्वारा रचित दों बाहे तथा एक पर मिलते हैं, जिसमें व्यक्तिगत जीवन के उल्लेखों की उपस्थित में उनकी काव्य-रचना के विषय में कुछ भी शंका नहीं रह जाती।

ग्रहमदखाँ के प्राप्य-प्रस्ताव पर ग्रात्महत्या के प्रसंग में एक बोहे का उल्लेख हो चुका है। बाज बहावुर के वियोग-काल में लिखा हुआ एक बोहा मिलता है—

> बिना पिया पापी जिया, चाहत है सुख साज । रूपवती दुखिया भई, बिना बहादुर बाज ॥ भीर मुंशी श्रव्युरेरहमान जी के द्वारा प्राप्त एक पद का उत्लेख

धार राज्य के भीर मुंशी श्रव्युरंरहमान जी के द्वारा प्राप्त एक पद का उल्लेख भी मुंशी देवीप्रसाद जी ने किया है, यह इस प्रकार है—

स्नीर धन जोड़ता है री मेरे तो धन प्यारे की श्रीत पूँजी । कह त्रिया की न लागे दृष्टि, प्रपने कर राखूँगी कूँजी ।। दिन-दिन बढ़े सवायो डेवढ़ो, घटे न एकी गूँजी । बाज बहादुर के स्नेह ऊपर निछावर करूँगी धन ग्रौर जी ।।

इन्हीं पंक्तियों का गद्य रूप 'हिन्दुश्रों की सशहूर औरतें पुस्तक में मिलता है———जो दें.लतमंद हैं उनको घमंड करने दो, यहाँ तो निक्कपट ग्रेम से श्रानन्द हैं। इस खजाने पर मजबूत ताला लगा हुआ है जिसकी में रखवाली हूँ और जो पराई श्रांखों से बचा हुया श्रीर बेलटके हैं, उसकी कुञ्जी मेरे पास है। यह पूंजी दिन-दिन कुछ-न-कुछ बढ़ती ही है। इसकी घटने से क्या काम है ? मैंने प्रपत्ते मन में यह ठान लिया है कि लाभ हो या हानि जन्मभर बाजबहादुर का साथ दूंगी।

यद्यपि स्रनुवाद काफ़ी विकृत है, परन्तु दो विभिन्न स्थानों पर एक ही प्रकार के उल्लेख का प्राप्त होना उस वस्तु के ग्रस्तित्व का प्रमाण है।

रूपवती की कविता के इन कित्यय ग्रंशों को देखकर उनके काव्य के विध्य में निश्चित धारणा बनाना तो कठिन है, परन्तु एक अनुमान-रेखा अवश्य बनाई जा सकती है। जीवन सम्बन्धी घटनाओं पर भावनाओं की प्रतिक्रिया का व्यक्तीकरण उन्होंने काव्य में किया है, परन्तु उन रचनाओं का कलापक्ष पूर्णत्या नगण्य है। घटनाओं का वर्णन, बाज्यहादुर के प्रति स्नेह का संनेत तथा उसके गम्भीर प्रभाव का अभिव्यंजना सीधी-सादी उकितयांमात्र हैं। भावों की सरलता ही उनकी सुन्दरता है, इसके श्रुतिरिक्त सोव्यंजन कला इत्यादि के विषय में, जिनकी भूरि भूरि प्रशंसा कुछ इतिहासकारों ने की है, सर्वथा निराज होना पड़ता है। पदों के विकृत लय-भंग, छंद तथा शब्दों की तोड़-मरोड़, उनके काव्य के कला-पक्ष की पूर्ण हीनता के प्रभाण हैं, पर इन समस्त विकृतियों में छिपा हुआ उनके स्नेह-सिक्त नारी-हृदय की आवनाओं की मुस्कान हृदय की आर्कायत कर लेती है। वाज्यहादुर को सर्वस्य अर्थण कर देने वाली इस बारांगना के शब्दों का सत्य तथा उल्लास ग्रिमब्यंजना प्रसाधनों की न्यूनता के कारण छित्र अवश्य जाता है, पर नारी की अपने प्रेमी पर एकाधियत्य भावना तथा प्रेमी के प्रति उसकी हित कामन।एँ उनकी सर्वदोषपुक्त श्रीमब्यंजना श्रेली होते हुए भी साकार हो जाती हैं।

"संसार के समस्त जन घन एकत्रित करते हैं, पर मेरा वैभव तो त्रिय के हारा प्राप्त प्रेम की पूँजी पर हो निर्भर हैं। घपनी उस पूँजी को मैं सुरक्षित करके रखूँगी तथा उसकी कुञ्जी भी ग्रपने ही पास रखूँगी जिससे किसी श्रथ स्त्री की ृष्टि उस पर न पड़ जाय। इस प्रेम की पूँजी में श्रनृदिन वृद्धि होती जाती है, उसमें से एक गुंजा भी कम नहीं होता। बाजबहादुर के स्नेह के लिए में प्राण् तथा धन सर्वस्य न्यौछावर कर दूँगी।"

उर्दू प्रधान वातावरण में रहते हुए भी, उनकी भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग है। दृष्टि, त्रिया, पापी, स्नेह इत्यादि शब्दों का ग्रस्तित्व गुसलमानी वंभव में पनपती हुई भाषा के प्रभाव से युक्त वातावरण में आश्चर्य का कारण है, परन्तु ऐसा अनुमान होता है कि वाज्बहादुर के संसर्ग में श्राने के पूर्व उनका पालन-पोषण हिन्दू वातावरण में हुआ था जिससे उन्हें हिन्दी तथा संस्कृत से कुछ परिचय प्राप्त करने का श्रवसर मिला था। यह सत्य है कि मध्यकालीन जीवन की कुंठाओं में नारी द्वारा साजित साधारण रचनायें भी बहुत महत्व रखती थीं, परन्तु उनके काव्य के विषय में प्राप्त भ्रानेक ग्रातिकायोक्ति-पूर्ण उल्लेख उनके काव्य की साधारणता का उपहास-सा करते हुए प्रतीत होते हैं।

तीन तरं: — मध्यकाल की सामन्तीय व्यवस्था में रिक्षताओं तथा बेडयाओं की संख्या गौरव तथा ज्ञिति की प्रतीक थी। सामन्तों की सभाओं में बेड्याओं का रहना उस पुग में साधारण प्रचलन था। तीन तरंग ग्रीरछा नरेज महाराज मधुकर ज्ञाह के श्राश्रित ग्रीरछा वरवार की ग्राश्रित वेड्या थी। इसका उल्लेख बुन्देल वैभव की कवियित्रियों के मध्य मिलता है। इनका जन्म सम्वत् १६१२ तथा रचनाकाल संवत् १६४० माना जाता है। इनका लिखा हुया कोकज्ञास्त्र ग्रंथ कहा जाता है।

शेख रंगरंजन—मुसलमानी वंभव के उन्मुक्त विलास के अवैध चिह्न आज भी लखनऊ की फूलवालियों तथा पानवालियों के स्वच्छन्द व्यवहार में जीवित हैं। रीतियुग की मावकता और मस्ती में इन्हीं मुक्त किया-कलापों की भरमार थी। गाहंस्थिक प्रेम-लीलाओं के साथ, वारांगनाओं तथा अन्य स्वच्छन्द वृत्ति वाली स्त्रियों का भी बोलबाला था। शेख के व्यक्तिगत जीवन के विषय में तो अधिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका कोई निश्चित्र एेतिहासिक आधार नहीं मिलता, परन्तु यह निश्चित है कि उसके व्यक्तित्व में साधारण नारों की परिसीमाओं की कुंठा नहीं थी। आलम से परिचय होने से पूर्व हो उन्हें काव्य-रचना का ज्ञाग था, और उनकी प्रतिभा मुखर थी। उनके जीवन का प्रारम्भिक परिचय हो उनके व्यक्तित्व का परिचायक बनने के लिए यथेड्ट है।

शेख का उल्लेख प्रायः समस्त खोज ग्रंथों तथा इतिहासों में मिलता है। आलम से परिचय होने से पूर्व उनके जीवन के विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उनका जन्म एक मुसलमान घराने में हुआ हुआ था, ये जाति की रंगरेज थीं तथा कपड़े रंगकर ही जीविका निर्वाह लरती थीं। इसी वृत्ति ने उनके जीवन तथा भावनाओं को विकास का महान साधन दिया। नैतिक उच्छू खलता के उस युग में शेख तथा आलम की पुनीत ग्रेम-ग्रंथि ग्रेम की अनेक मुखी रितकता पर एक निष्ठ ग्रेम के विजय की घोषणा करती है। दो एक दूसरे के लिए बने प्राणी समाज, धर्म ग्रीर सम्पूर्ण संसार के विरोधों की शृंखला तोड़कर, अनेक बन्धनों का श्रांतिक मण कर मिल गये। दोनों की भावनाओं को जो पारस्परिक भावगत सामंजस्य प्राप्त हुआ उन्होंने उनकी ग्रेम-ग्रंथा को ग्रमर बना दिया।

श्री जिवसिंह जी ने सालम तथा जेल दोनों ही का उरलेल जिवसिंह सरीज में किया है। उनके मतानुसार श्रालम सनाह्य बाह्मण थे। इनका राज्यकाल साधारणतः

सम्बत् १७४० से १७७० तक माना जाता है। आलम केलि को हस्तिलिखित प्रति की तिथि १७५३ है, अतः यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है कि आलम का समय अठारहवीं काताब्दी के पूर्वाद्धं तथा उत्तराई का आरम्भ रहा होगा। आलम औरंगंअंब के पुत्र मुंग्रस्त्रम के दरबार में रहते थे। आलम के निश्चित् समय के आधार पर ही शेख के समय का भी अनुमान किया जा सकता है. परन्तु उनकी जन्म-तिथि तथा मृत्यु-तिथि का ठीक-ठीक निश्चय अभी नहीं हो सका है।

कोख तथा आलम के प्रएाय के आरम्भ की कथा यद्यपि प्रसिद्ध है, पर उसका उल्लेख इस प्रसंग में आवश्यक प्रतीत होता है। परिचय में पूर्व आलम ने शेख के यहाँ अपनी पगड़ी रंगने को भेजी, उसकी छोर में एक कागज पर बोहे की श्रवूरी पंक्ति लिखी थी—

कनक छरी-सी कामिनी, काहे की किट छीन।
मुखर तथा कुजाग्र वृद्धि जेख ने दूसरी पंक्ति लिखकर दोहे की पूर्ण कर दिया—
किट की कंचन काटि विधि, कुचन मध्य धरि दीन।।
जोख द्वारा पूर्ति किये गये इस दोहे के विध्य से काफी मतभेद है। मुंजी देवीप्रसाद जी के अनुसार जिस पद की पूर्ति जेब ने की थी, वह दोहा नहीं एक कवित था, जिसके तीन पद आलम ने पूरे कर लिये थे और चोथा जोब था। पद इस प्रकार है—

प्रेम के रंग पगे जगमगे जामिनी के,
जीवन की जीति जोग जीर उमगत हैं।
मदन के माते प्रतवारे ऐसे घूमा हैं,
भूमत हैं भुकि-भृकि भृषि उघरत हैं।।
ग्रालम सा नवल निकाई इन नैनिन की,
पाँखुरी पहुम पै भूवर थिरकत हैं।
शोख ने श्रन्तिम इन पंक्तियों को लिखकर कवित्त को पूरा किया—
खाहत हैं उड़िये को देखत मर्थक मुख,
जानत हैं रैनि ताते ताहि में रहत हैं।।

पद चाहे कुछ भी रहा हो पर यह निश्चित् है कि इस प्रकार की घटना उनके जीवन में हुई थी। ग्रालम इस ग्रनोखी काव्य-प्रतिभा पर ग्रनायास ही मुग्य हो गये। उनके कवि-हृदय की भावुकता ने समस्त धार्मिक तथा सामाजिक बंधनों का ग्रतिक्रमण कर शेख को श्रपना पूरक बनाने के लिए ग्रातुर हो उठी। ग्रालम उस पर इतने मुग्य हो गये कि जब तक ग्रपनी भावनाग्रों को बैवाहिक शृंखलाग्रों हारा स्थिर ग्रीर सुदृढ़ नहीं बना लिया उन्हें संतोष नहीं हुगा।

बोद्य के विषय में प्रचालत शरोक कहानियों से प्रवास्तित होता है कि उनका

जीवन विवाह के पश्चात् भी काफी स्वतंत्र था। उनके पुत्र का नाम जहान था। ऐसा जात होता है कि मध्यवर्गीय कुलीन स्त्रियों के जीवन के बन्धन उनके जीवन में नहीं थे। शाहजादे सुग्रज्जम के साथ जिस प्रकार के विनोद का उल्लेख मिलता है, उससे ऐसा भास होता है कि वे राजदरबार इत्यादि स्थानों पर स्वच्छन्दतापूर्वक श्राती-जाती थीं। एक दिन मुग्रज्जम ने शेख से पूछा, "वया श्रालम की पत्नी श्राप ही है ?" शेख ने अस्तुत उत्तर दिया, "हाँ, जहाँपनाह! जहान की माँ में ही हूँ।" इस हास-प्रतिहास से शेख के मुखर व्यक्तित्व का परिचय तो सिलता ही है, साथ ही उनके जीवन की स्वाधीनता की रेखा भी स्पष्ट दिखाई देती है।

'म्रालपकेलि' की रचनामों की एकक्ष्पता के म्राधार पर म्रानेक म्रालोचक बोख के नाम से लिखी किवतामों को भी म्रालम द्वारा रचित ही मानते हैं, परन्तु बोख के जीवन के निर्माण में कवित्य की प्रधान प्रेरणा को देखते हुए उनके विषय में इस प्रकार को बंका म्राल्यायपूर्ण है। बोख की कवित्य बाक्ति पर भुष्य होकर ही म्रालम ने धर्म की सीमा का उल्लंघन कर उनते विवाह किया था, भ्रतः उनकी प्रतिभा के विषय में तो किसी प्रकार का सन्देह किया ही नहीं जा सकता। बोख की इस प्रतिभा को देखते हुए उसके नाम से लिखे हुए कवित्तों म्रार सवैयों को म्रालम द्वारा प्रणीत मानना भ्रान्याय होगा। रही एकस्प्रपता की बात, वह बोख तथा म्रालम के संसर्गजन्य प्रभाव को ध्यान में रखने से पूर्णतया नगण्य पड़ जाती है। म्रतः म्रालम केलि में संगृहीत बोख के नाम से लिखे हुए कवित्तों को म्रालम द्वारा प्रणीत मानने का कोई कारण बोख नहीं रह जाता।

श्रालम तथा शेख की कविताओं का संग्रह श्रालमकेलि के नाम से प्रकाशित हुग्रा है। इसकी हस्तिलिखत प्रति नागरी प्रचारिरणी सभा के संग्रहालय में सुरक्षित है। श्रालमकेलि श्रुंगार रस का उत्कृष्ट ग्रंथ है। सम्पूर्ण ग्रंथ ज्ञजभाषा में है। यह इस दम्पति की संगुक्त रचना है जिसमे रीतिकालीन श्रुंगारिक काव्य की परम्परा के ग्रनुसार प्रेम-लीलाओं तथा नाधिका-भेदों का वर्णन है। पदावली के ग्रारम्भ में कुछ बाल-लीला के पद है जिनमें एक पद शेख का लिखा हुग्रा है। इस पद में गंगावाई के वात्सल्य का सौध्टव तो नहीं है, परन्तु कृष्ण के वालजीवन का स्वाभाविक तथा सुन्दर चित्रण है, बालक कृष्ण की चंचलता यशोदा की मातृबत्सलता सुन्दर शब्दों में चित्रत है—

बीस विधि आऊँ दिन बारीये न पाऊँ ग्रौर, याही काज बाही घर बाँसनि की बारी है।। नेकु फिर ग्रइहें कड़हें वे री दे जसोदा मोहि, मों पे हठि मांगे बसी और कहूँ डारी है।। सेख कहै तुम सिखबी न कछु राम याहि,
भारी गरिहाइनु की कीखे लेत गारी है।
संग लाइ गइषा नेकृ न्यारो न कन्हेया कीजे,
बलन बलैया लेके मैवा बलिहारी हैं।।
बाल-लीला का यह चित्र सुन्दर तथा सजीव बन पड़ा है।

इस संग्रह का दूसरा शोर्षक है—वयःसन्धि। इन प्रसंग के केवल दो कवित्त हैं जिनमें से एक में न तो शेख का नाम है और न आलम का। दूसरा कवित्त आलम द्वारा रचित है।

नवोड़ा वर्णन के अनेक कवितों के साथ शेख द्वारा रचित एक कवित भी है। शंख की शृंगार-भावता में एक बात व्यान देने की है कि उनके काव्य में नारी-हृदय की शृंगारिक अनुभूतियों की अभिव्यंजना नहीं है। अपने युग के किवयों की भांति ही उन्होंने नारी पर उपभोग प्रधान दृष्टि ही डाली है। नारी हृदय का प्रेम, उसकी कामना कुछ भी व्यक्त नहीं है, रसिक पुरुषों के स्वरों में स्वर मिलाकर उन्होंने भी नायिकाओं का वर्णन उसी प्रकार किया है जिस प्रकार पुरुषों ने। यह अवश्य सत्य है कि इन दर्णनों में नारी की प्रस्थानुभूति के अभाव में भी काफ़ी सजीवता तथा यथार्थता है।

नायक की दूती की यह मुखर वाशी सलज्ज नारीस्व से बहुत दूर दृष्टिगत होती है, उनके काट्य में परम्परागत काट्य-रचना का अनुकरशामात्र है, पर उस अनुक करण में इतनी यथार्थता का अस्तित्व बास्तव में आव्चर्य का विषय है। अनूडा बालिका का भय, उसकी शंका सब कुछ शेख की कल्पना में सजीव हं—

कीनी चाही चाहिली नवोहा एकं बार तुम,
एक बार जाय तिहि छल डक दीजिये।
सेख कही ग्रावन सुंली सेज ग्रावे लाल,
सीखत सिखंगी मेरी सीख सुन लीजिये॥
ग्रावन को नाम सुन सावन कियो है नेना,
ग्रावन कहै सु कंसे ग्राइ जाइ छोजिये।
बरबस बस करिवे को मेरो वस नहीं,
ऐसी बैस कही कान्ह कैसे बस कीनिए?

सारी के प्रति इस वृष्टिकोगा के चित्र ग्राज की नारी की भृकुटी वंकिमा बन इस जीवन-इर्शन के प्रति एक ग्रवनयकारी भावना से भर जाता है। पुरुष द्वारा की हुई इस प्रकार की ग्रभित्यक्रमाश्रों में उनके हृदय, उनकी प्रवृक्तियों तथा उनके मानस का इतिहास व्यक्त है, पराह्य सारी में श्रपनी इस उपभोगिता को ही जीवन की सार्यकता मान लिया था। रीतिकाल के साधारण स्वरों में मिले हुए नारी के स्वर उस तथ्य का पूर्णतया प्रति-पादन करते हैं। प्रथम समागम के भय से श्राजुल बालिका के विषय में नायक को श्राज्ञवासन देती हुई दूती के ये स्वर किसी नारी द्वारा लिखे गये हैं, यह भावना बड़ी विचित्र लगती है।

दूती नायक से कहती है, तुम उस नवोढा को एक वार में ही अपना लेना चाहते हो, अभी तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। मेरी सीख मानकर इस बात से धंधं धारण करो कि वह सीखते-सीखते सीखेगी। अभी तो वह नवोढ़ा आने के नाम से ही नंत्रों को सावन बना लेती है। उसको विवश करके लाने की क्षमता मुक्क में नहीं, तुम्हीं बताओ कान्ह इस वयस में उसे किस प्रकार वश में लाया जा सकता है?

प्रीदा आभसार—वर्णन के प्रशंग में शेख द्वारा रचित कोई पद नहीं है। श्रिभसार के चित्र सुन्दर तथा सजीव है। कल्पना की उड़ान भी ऊँची है। शेख, जैसा कि श्रमेक बार कहा जा चुका है, साधारण कुलशीला नारियों से भिन्न थी, उनके भूगार की श्रभिव्यंजना में पुरुष के दृष्टिकोण के व्यक्तीकरण का एक और भी कारण श्रमुमान किया जा सकता है कि पति की काव्य-प्रतिभा तथा काव्यादशीं का श्रमुसरण करके ही उन्होंने भी इस प्रकार की रचनाये की हों। परन्तु श्रालम से प्रथम परिचय के पूर्व ही उनके द्वारा रचित पित्तयाँ उसी दृष्टिकोण से सिक्त हैं तथा उसमें यथेट्ट स्पष्ट-ादिता है। शेख द्वारा बनाये गये श्रभिसार के चित्र रीतिकालीन श्रम्य किवयों के श्रभसार चित्रों के समान ही परकीया सम्बन्धी भावों पर श्राधृत हैं।

घूंघट ते सेख मुख जोति न घटंगी छिनु, भीनी पट न्यारिये भलक पहिचानि है। तू तो जाने छानी, पौन छानी या रहेगी बीर, छानी छिब नैनन की काको लोहू छानि है?

इन प्रसंगों की कविताओं में भावपक्ष से अधिक कलापक्ष प्रधान है। अभि-सारिका के साथ जाने वाली दूती उससे कहती है, तू घूँघट से अपने मुख की ज्योति को छिपाना चाहती है, पर तुम्हारे भीने पट को भेदकर भी उसके नेश्र तुम्हें पहिचान लेंगे। तू समभती है कि तेरे इस अवगुण्ठन ने तेरे मुख को आवेष्टित कर दिया है, पर यह सौन्दर्य रोके नहीं एक सकता; भीने पट में से छन-छनकर निकलती हुई सौन्दर्य की ज्योति किसका रक्तपान करेगी?

मानिनी प्रसंग के अनेक कवित्त शेख द्वारा रिचत हैं। इन पदों के भाव तथा कलापक्ष दोनों ही अत्यन्त सबल हैं। मानिनी का मान तोड़ने के लिए उन्होंने नायक के आंसुओं की बाढ़, विरह की ज्वाला, उनकी अस्तव्यस्त आर्द्ध चेतनता का वर्णन किया है, कहीं उनके श्याम के आंसुओं से सर-सरिताएँ भर जाती हैं—

त्रेख कहैं प्यारी तू जो जबहों ते बन गई,
तब नव ही तें कान्ह ग्रॅंधुनन नर करे हैं।
याते जानियत हैं जू बेऊ नदी नारे नीर,
कान्ह वर विफल वियोग रोय भरे हैं।।
ग्रीर कहीं उनकी विरह-ज्वाला से विरह भी जल जाता है—
जोगी कैंसे फेरिन वियोगी ग्रावे बार बार,
जोगी ह्वं है तो लिन वियोगी विललात है।
जा छिन ते निरिष्ध किसोरी हिर लियो हेरि,
ता छिन ते खरोई घरोई पियरानु है।।
शोख प्यारे भ्रति ही विहाल होई हाय हाय,
पल पन भ्रंग की मरोर गुस्कानु है।
ग्रानि चाल होति तिहि तन प्यारी चिल चाहि,
विरही जरिन ते विरह जरको जातु है।।

योगियों का सा विक्षिप्त होकर तेरा वियोगी विद्वल हो रहा है। जिस क्षाण से हिर ने निशोशी को देख लिया है, उसी क्षाण से मानो उसके जीवन की गित ही जड़ हो गई है। विरह की पीड़ा से उसका एक-एक ग्रंग मृरफा रहा है, उसके शरीर की गित ही कुछ श्रीर हो रही है। हे प्यारी ! चलकर उसकी चाह पूरी करो नहीं तो तुम्हार प्रेम तथा मान का कारण यह विरह भी उस विरही के साथ ही चला जा रहा है।

विरही की मृत्यु के साथ विरह और मान की समान्ति की उद्भावना जिन बाद्दों से हुई है वह उनकी प्रीढ़ अभिव्यंजना-शक्ति के परिचायक हैं।

नायक की दृती—इस प्रसंग के श्रधिक पदों में नायिका का स्वयं दृती रूप व्यवत है। इसके श्रांतिरिक्त किव का रूप-वर्णन भी इन प्रसंगों में हैं जो कला तथा भाव दोनों दृष्टियों से सुन्दर तथा सफल हैं। श्रभिनय श्रलंकृता नायिका के नैसींगक सौन्दर्य का यह भावक तथा कल्पनायुक्त चित्रण उस युग के श्रेष्ठतम साहित्यकारों की रचनाशों से टक्कर लेने की क्षमता रखता है—

सीस फूल शीस घटचो, भाल टीका लाल जरयो,
कछु सुक मंगल में भेद न विचारिहों।
वेसरिकी चूनी जोति खुटिला की दूनी दुति,
वीरिन की निगन तरयाँ ताकि वारिहों॥
सेख कहे दयाम विष् पून्यों को सो देखि मुख,
बुद्धि विसरंगी वेगि सुधि ना सँभारिहों।

मभ के नखत दुरेंगे नहीं न्यारे न्यारे, दीपक दुराय नव दीपति निहारिहीं।

— सुवर्ण शीशफूल के साथ मस्तक पर लगा हुआ श्रविणम सुहाग-बिन्दु तथा शुक छौर मंगल में भेद नहीं ज्ञात होता। एक श्रीर बेसर तथा खुटिला की श्राणित ज्योति तथा दूसरी छोर कान के श्रामूषण रत्नजटित बीर की ज्योति, जिसके समक्ष तारों का श्रालोक भी फीका पड़ जाता है, नक्षत्रों तथा तारिकाश्रों के साथ राका-शिश के समान श्रालोकित मुखमंडल को देखकर सुधि-बुधि भूल जायगी। नभ के नक्षत्र श्रमावस्या के श्रंधकार में ही पूर्ण ज्योतित होते हैं। दीपक की ज्योति को बुभाकर उसके श्रंगों के श्रालोकदर्शन की कल्पना में, नायक की वाक्-चातुरी, वैदाध्य के साथ ही श्रेख की कल्पना-शक्ति तथा वाक्-विदाधता का परिचय मिलता है।

इस प्रसंग के कई कवित्त शेख द्वारा रिचत हैं जिनमें विश्वित स्रलंकारों की छटा तथा भावों की विद्याधता को देखकर शेख की प्रतिभा पर स्थाइचर्य होता है। नायक के प्रस्ताव पर दूती की यह स्थाशा स्पौर खीभ शेख के रोचक शब्दों में सुनिये—

रस में विरस जानि कैसे बिस कीजे आ़िन,
हा हा किर मोसों भ्रब बोलिहों तो लरींगी।
जोरिन के आधे नाउँ श्राधी रैन वौरि जाउँ,
राधा जू के संग वं न आधो डग भरौंगी।।
सेख होत न्यारे ऐसी पीर लाये प्यारे तुम,
श्रवही हों विरह बखाने पीर हरींगी।
श्राज हू न ऐहै काम कािल चिल जह सोह,
परों लिग हों ही वाके पार्य जाय परोंगी।।

है श्याम ! राधा तो इतनी विरस हो रही है कि उसे वश में करना बहुत कित है। यदि तुमने अब इस विषय में कुछ कहा तो में लड़ पड़ूंगी। उसके इस मान की किठन अवस्था में तो यही लगता है कि वह आज नहीं आयेगी, कल उसके सामने जाने का साहस करूँगी और परसों उसके पैरों पर पड़ जाऊँगी, पर आज तो उसका सामना करने का साहस मुक्त में नहीं है।

दूती द्वारा नायक को दी हुई प्रतेक लांछरा।पूर्ण फटकारें बहुत ही रोचक है, नायक की विह्वलता का ग्रानन्द उठाते हुए उसे ग्रीर भी विद्राने के लिए दूती के ये स्वर कितने विनोदपूर्ण श्रीर सरस हैं—

> नेह नहि नैनन सनेह नहीं मन माहि. देह नहीं विकल वियोग जरि आई है।

भूठ यों ही कहत परवस मरचो जान हाँ सु, परवस नहीं बरबस बरिगार्ड है।

विरह-न्यर्गन—कोल के विरह में काम की दाहक ज्याला है, प्रेम की यह आंच नहीं जिससे वासनायें तपकर निखर जाती हैं। विरह की आग में कामकता की प्यास है, वासना की नृष्णा है। इस ज्वाला का केवल एक समाधान है, जियतम से मिलन । मिलन का मानसिक पक्ष पूर्णत्या गीए। तथा ज्ञारीरिक पक्ष विलक्ष कुंठारिहत है। स्त्री और पुरुष दोनों ही पक्षों में विरह का आधारभूत कारए काम की पिपासा ही है। इन्द्रियों कामनाओं की परिपूर्ति का मान्यम नहीं, साध्य बन गई है। कोख के प्रेम-वर्णत में सभी प्रसंगों में इतका आभास मिलता है, परन्तु विरह-वर्णन में काम की भूख पूर्ण स्पष्टता से व्यक्त हो गई है। श्रीतशयोजितयाँ यद्यपि उगहास नहीं बन गई है, पर उनमें करुणा के द्रावक प्रभाव से अधिक विद्यायता का चमत्कार है। विरह से जलती हुई यह नायिका—

परम मानिनो तेरी लाल में विकल देखी,

बपु न सँभारे कछु उठि न सकति है।
कीन्हीं कहा मोसों कहीं स्पाम हाँ बलाह लेऊ,

जात धकधकी उर ध्रमल धुकति है।।
डारे सीरो नीर होत धीम ज्यों प्रबल ज्वाल,

महर महर सिर पाई भमकति है।
एक ही श्रधार बाक हिये हैं रहत प्राम,

था दक लगाये मगु कान्ह को तकति है।।

## इसी प्रकार-

जैसे तुम बिधे वैसे ग्वारित विधी है कान्ह,

हाँ न कहाँ बात राखि ठकुर सोहाते की।
बैनन को मतो वाके मन हू में नाहिन एँ,

कछुक मिताई देखी रैनिन के नाते की।।

मन मिल्यों जा सो सपनेहुँ मिल जैयें बिल,

हिये में जो ह्वं है तो अब एती कहा हाते की।

शेख मिन अथम लगिन हिलगाने तन,

तैसी आबे तांवरि भेंवर मदमाते की।।

अथम प्रेम की मादकता से आने वाली यह तांवरी अपने हुंग की अनुठी है।

शोख के छींचिकतर पद दूतीवादय हैं। उन्होंने नायक तथा नायिका की हिल्यों

का वित्रस्म किया है। रीतिकाल के साधारस्म गंवन में उन्सुकत प्रेम की सह

उच्छृं खलतायें बहुत गहरी जड़ों में प्रविष्ट गई थीं। शेख के जोवन के विषय में भी इस प्रकार का कोई निर्णय देना यद्यपि न्यायसंगत न होगा, पर काव्य में जीवन की ग्रिअव्यक्तियाँ यदि कुछ भी स्थान रखती हैं तो इस प्रकार के ग्रमुमान सर्वथा ग्रस्ट्याभाविक नहीं हैं। उनके प्रथिकांश पद संदेशवाहिका की उवितयाँ हैं। उनके जीवन के विषय में जो अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं, उससे यह पूर्णतया प्रमाणित हो जाता है कि शेख के जीवन में साधारण नारी की परिसीमायें नहीं थीं, परिसीमाथों के ग्रभाव में समाज के नैतिक पक्ष की स्वच्छंदता का प्रभाव तथा उसमें उनका योग ग्रसम्भव नहीं है।

कुछ थोड़े से पद सखी के प्रति सखी की उवितयों के रूप में लिए गये हैं, जिसमें नायिका भ्रापबीती भ्रपनी सखी को सुनाकर श्रपने हृदय का भार हलका करती है, तथा श्रपने उत्लास में उसे भी श्रपनी समभागिनी बनाती है। इन उक्तियों में श्रुंगार की मुक्त श्रमिन्यंजना है। श्रात्मानुभूतियों के उत्लास को ग्रपने सुहृद पर व्यक्त करने में एक विशेष श्रानन्व तथा सन्तोष मिलता है। योवन की मावकता में यह श्रावश्यकता श्रनिवार्य-सी हो जाती है। शेख की इस प्रकार की उक्तियों में मावक भावनाएँ कम, मस्त किया-कलाप श्रधिक है। एक किया के विस्तृत वर्शन में चित्र की स्पष्टता तथा सजीवता श्रंकित हैं—

नेह सो निहाये नाहु नेकु ग्रागे कीन्हें बाहु,
छाँइयों छुवित नार नाहियों करित है।
प्रीतम के पानि पेलि ग्रापनी भुजं सकेलि,
परिक सकुच हियो गाढ़ों के घरित है।।
सेख कहैं ग्राधे बैन, नोलि किर नीचे नैन,
हा हा किर मोहन के मनिह हरित है।
केलि के ग्ररम्म खिन खेल के बढ़ायेबे को,

प्रौढ़ा जो प्रवीन-सो नवोढा ह्वं ठरति है।।

खंडिता वर्णन—मध्य युग में स्त्री की विवशता का उपहास-सा करता हुन्ना यह नायिका-भेद ग्रपना प्रमुख स्थान रखता है। श्रुगारिक स्वच्छंदता के उस युग में नारी की भावनाओं का मूल्य इन उक्तियों से ग्रांका जा सकता है। रसात्मक वृध्दिकोग के ग्रालोचक चाहे नारी की रस के क्षेत्र में सिक्तयता यह कहकर सिद्ध कर लें कि पुरुष हर समय नारी के पर में सिर रखता हुन्ना दिखाई देता है, परन्तु स्थिति की वास्तविकता श्रुगार के मानसिक पक्ष पर शारीरिक पक्ष की विजय से ही सिद्ध हो जाती है। प्रेम के क्षेत्र में नारी की विवशता इस प्रकार की ग्रनेक उक्तियों में स्पष्ट ध्वनित होती है—

बोली ताहि सो सोंहै जोरे कौन भींहे ऐसे पायँ परी वाके जाके पायन पर बारे ही। प्यारी कहाँ ताही सीं जुराबरे सो प्यारे कहे,

शाजकाल रावरं परोप्तिन के प्यारं हो।। हीन भावनाजन्य तथा दुर्बलता के प्रतीक इन द्यंग्यों के अतिरिक्त कठ नायक के चित्र भी बहुत सजीव ग्रीर स्वाभाविक हैं, खंडिता की चुटीली ग्रीर सरस उक्तियों की रोचकता देखिये—

ढीली ढीली डमें भरी ढीली पाम ढिर रही,
ढरे से परत ऐसे कीन पर ढहें ही?
गाड़े जु हिया के पिय ऐसी कीन गाड़ी तिय,
गाड़ी गाड़ी भुजन साँ गाड़े गाड़े गहे हो।
लाल लाल लोचन उनींबी लागि लागि जाल,
साँची कहाँ सेख प्यारे में तो लाल लहे हो।
रस बरसात सरसात प्ररसात गात,

श्राये प्रात कही बात रात कहाँ रहे हो ? श्रुंगार की इन रचनाओं के नायक और नायिका यद्यपि पूर्णतया लौकिक हैं, परन्तु

श्रुगार की इन रचनाओं के नायक और नायका यद्यां पू प्रांतया लोकिक ह, परन्तु होल ने हिर, राधा, गोपी इत्यादि शब्दों के आरोपएं से राधा और कृष्ण की प्रेम-लीलाओं के चित्रएं की ओट में साधारएं। प्रेम के चित्रएं। की स्वपुर्गान परम्परा का निर्वाह किया है। इन चित्रएं। में प्रेम का शारीरिक पक्ष ही प्रधान है। स्त्रीमुल्यम लज्जाजन्य शारीरिक कुंठाओं का इनमें पूर्णतया ग्रमाव है। हिन्दी साहित्य के इसी युग की दो-चार कवियित्रियाँ भारतीय नारों के श्रुंगारिक स्वकीयत्व में श्रपवाद रूप हैं। मीरा का प्रेम जहाँ ग्रपार्थिय के प्रति भी स्वकीया भावना से ही भोतप्रोत रहा, शेल ने प्राकृतिक लज्जा तथा स्त्रियों के प्रति सामाजिक कुंठा का अतिक्रिमण कर समाज की उन्मुक्त श्रुंगारिप्रयता में एक पुक्ष के समान ही योग दिया। परन्तु कृष्ण की जीवन की घटनाओं तथा उनके चरित्र सम्बन्धी पशें में स्थूल श्रनुभावों तथा अक्तील भावनाओं की ग्रवेक्षा स्वस्थ मानसिक श्रनुभूतियाँ चित्रित हैं। भ्रमर गीत तथा गोपी-विरह इत्यादि प्रसंगों में स्थकत श्रुंगार में प्रेम प्रसूत श्रनेक सुक्म श्रनुभूतियाँ स्थकत है, इन पदों का लौकिक पक्ष साध्य नहीं, कामनाओं की श्रीक्यक्ति का माध्यम मात्र है।

भ्रमर गीत—इस प्रसंग के चार कवित्त शेख द्वारा रिवत हैं जिनमें गोपियों की आशा में उद्भव के आगमन से व्याघात, उनकी प्रेमींतिचित भावनाएँ तथा उनके बाला जीवन के साथ श्रसामंजस्य पर सुन्दर व्यंग्य हैं। भ्रमर गीत के इन पदों में व्यक्त सौष्ठव तथा सौन्दर्य और शुंगार तथा अपिथव शुंगार व्यान देने योग्य ह। गोपियों की भावना की ज्वाला में वह अन्ति हैं जो वासनाथों को तपाकर स्वर्ण बना देता है, जिनकी भावनाओं की प्रवरता में कामनायें स्वतः ही गौरा पड़ जाती हैं।

तींख की गोपियां साधारण नारियां हैं जिन्होंने कृष्ण को अपने जीवन का सर्वस्व मान लिया है। उद्धव के योग का सामंजस्य अपने जीवन के साथ कर सकने में वे असमर्थ हैं, अतः वे शेख के कलापूर्ण शब्दों में अपने सरल औत्मुवय को प्रश्न बना-कर उद्धव के समक रखती हैं—

वाहती सिगार जिन्हें सिगी सो सगाई कहा
धौधि की है ग्रास तो ग्राधारी कैसे गहिये ?
विरह ग्रगांच तहाँ सुन्न की समाधि कीन,
जोग काहि भावे जो वियोग दाह दिहये।
सेख कहै मैन मुद्रा मोहन जू लाये बन,
मुद्रा लाग्रो कानन सुनेई सूल सहिये।

पूर्व जीवन में छाई हुई अनेक दैनिक छापदाश्रों का धाभास देकर, कृष्ण को प्रेम न सहीं तो रक्षा करने के व्याज से ही वृलाना चाहती हैं। विरही के लिए एक-एक पल युग-समान होता है। युग थ्रीर याम का श्रन्तर नहीं ज्ञात होता—

जुग है कि जाम ताको भरमु न जाने कोई,

विरही को घरी श्रीर प्रेमी को जु पलु है। सेख ध्यारे कहियो संदेशा ऊघो हरि श्रागे,

अज बारिबे को घरो घरो घत जल है।

हांसी नहीं नैसकु उकासी नहीं जोग तन्,

विरह वियोग कार श्रोर दावानलु है।

सिर सीं न खेले पग पेले न परे लीं जाय,

गिरि हू ते भारो इहाँ विरह सबल है।।

उद्धव के लौटने के प्रसंग के ग्रन्तर्गत जो किंदिस हैं उनमें शेल की कला का माध्यं, वैदाध ग्रीर कल्पना व्यक्त है। उद्दीपन रूप में प्रकृति-वित्रण भी ग्रनुपम है। उद्धव मथुरा लौटकर जिन शब्दों में गोपियों की ग्रवस्था का वर्णन करते हैं उनमें नारी-जीवन की विवशताजन्य करुणा साकार हो जाती है। गोपियों के जीवन की उदासी प्रकृति के मादक उपकरणों पर भी व्याप्त हो गई हैं। शेल के शब्दों में—

माती मद कोकिल उदासी मधुमास बोले, स्वांती रस तपति धबोली रहे चातकी । सेख कहें भौरा भौरी कैंबलित गुंजारे पुंज,

छाती तरकित सुनि युवती की जाति की !!

रास रस आर्द्ध सुधि सरद सतावें ना तो,

विरह वसन्त वज घरी घरी घात की !

चितवन चैन की वै चाँदनी श्रचेत भई.

जीती है जुन्हाई जिन कातिक की रात की ॥

जिन गोपिकाश्रों ने कार्तिक की जुन्हाई में तुम्हें जीत लिया था वे चैत की चाँदनी द्वारा उत्पन्न शूल को सहन करने में श्रसमयं हैं। मदमाती कीयल के स्वर में उदासीनता है। गोपियों के ताप के सामने चातकी अपनी तपन को भूलकर मौन हो गई है।

उद्धव के इस संदेश के ध्रतिरिक्त जिन पदों में गोपियों का विरह व्यक्त है उनमें भी भावनाओं की प्रधानता, प्रकृति के उपकरएों द्वारा उद्दीप्त होकर ध्यक्त है, गोपी विरह-प्रसंग के पदों में से एक पद इस कथन की पुष्टि के लिए पर्याप्त होगा।

गोपाल जब से मध्यन चले गये हैं, गोकुल का मध्यन उनके लिए विषम दानव के समान भयावह वन गया है। कालिन्दी तट के कदम्ब वृक्ष जो उनके जीवन की अनेक मध्य स्मृतियों के केन्द्र है उन पर से अनेक पक्षियों का फलरब उनकी टीस को द्विगुश्ति कर देता है और यह काली कोयल मानो अपने हक भरे स्वर से उनका कलेजा निकालना चाहती है। अपनी सारी मध्रिमा का विस्मरण कर वह उनके साथ काम की-सी कट्डा कर रही है—

जबतें गोपाल मधुवत को सिघारे भाई,

मधुवन भयो मधु दातव निषम सीं।
सेख कहे सारिका शिखंडी मंडरीक सुक,

मिलि के कलेंस की ही कालिन्दी कदम सीं।
देह करे करठा करेजो ली हों चाहत हैं,

काम भई कोयल कमायो करे हम सीं।

भृंगार के पाथिव रूप का स्थूलता की प्रतिक्रिया अपायिव शृंगार-वर्शन की ग्रत्यन्त सूक्ष्मता में तो नहीं हुई है, परन्तु श्रमाथिव शृंगार के व्यक्तीकरण में भावनाओं की श्रमिक्यक्ति तथा प्राकृतिक उद्दीवनों का चित्रण ग्रामन है।

कृत्या उनके काव्य के नायक हैं। उनका व्यक्तीकरण दो कपों में हुआ है। एक तो वह कृत्या जो साधारण पुरुष के प्रतीक हैं, जिनके जीवन की दुर्वलतायें उस युग के साधारण मानव की दुर्वलतायें हैं, जिनके अपाधिवता का लेहागाश आगात भी नहीं है और दूसरे वे कृष्ण जिनमें कृष्णावतार के बजनायक का रूप श्रारोपित है। इनकी लीलाओं तथा रूप में एक नैसर्गिक छाया है, जिसके प्रति गोपिकाएँ अपना सर्वस्व विस्मृत कर विसुग्ध है। साधारण मानव कृष्ण की प्रेम-लीलाओं में स्थूल कियायं प्रधान हैं, परन्तु अवतार रूप अजनायक कृष्ण के प्रति भावनाओं में एक स्निग्धता तथा मुरम्यता है जो लौकिक श्रुंगार नायक कृष्ण से सूलतः भिन्न है।

पाथिव और अपाथिव शृंगार-रचनाओं के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी उनकी रचनायें मिलती हैं। आलम केलि मुक्तक पदों का संग्रह है, अतः उसमें किसी विषय का किसक निर्वाह नहीं है। दोख का जन्म यद्यपि मुसलमान घराने में हुआ था, उसके प्रेम के आदेश में आकर आलम ने धर्म-परिवर्तन कर उनसे विवाह किया था। कवाचित् इसका कारण हिन्दू घर्म की संकीर्णता रहा हो, विधर्मी शेख का हिन्दू होना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं था, अतः आलम ने ही मुसलमान घर्म की दीक्षा ले अपने स्वपनों का संसार बलाया। यद्यपि आलम ने धर्म-परिवर्तन कर लिया था, पर शेख की रचनाओं पर हिन्दू मत का पूर्ण प्रमाव स्पष्ट रूप से विखाई देता है। नारी-मुलभगुरण-शहक प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने अपने पति के मत का पूर्ण अनुसरण किया। ऐसा अनुमान करने के लिए पूर्ण आधार मिलते है। गंगा वर्णन, पवन वर्णन, निर्वेद तथा शान्त रस सम्बन्धी पद, देवी को कविल, रामलीला आदि ऐसे प्रसंग हैं जिन पर उन्होंने बहुत कुशल तथा सकल रचनायें की हैं और जिन पर अलम का प्रभाव विखाई देता है।

लौकिकता में लिप्त अनेक कवियों की भावना की प्रतिकिया भिक्त में होने के उदाहरण मिलते हैं। बिहारीलाल ने जीवन के अन्तिम दिनों में उत्कृष्ट भिक्त काव्य की रचना की थी। शेख की भिक्त-भावना श्रृंगार की प्रतिक्रिया थी अथवा नहीं यह कहना किठन हैं. परन्तु श्रृंगारिक रचनाओं की मुक्तभोगियों की स्वानुभृतियों और भिक्त सम्बन्धी रचनाओं की क्लिम्ब भावनाओं में जो मौलिक अन्तर है उसकी प्रेरणा में कुछ-न-कुछ भेद अवदय रहा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है।

भिवत की रचनाओं की विवेचना करने के पूर्व, इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि यद्यपि शेख ने शृंगार की स्थूलताओं के वर्णन में किसी प्रकार की हिचक नहीं विखाई है, पर जनका नारीत्व उसके स्थूलतम अशों के वर्णन में असमर्थ रहा है। आलम केलि के अनेक अश्लील छंशों में उनके योग का पूर्ण ग्रभाव है। आलम केलि के जिन शीर्षक की रचनाओं में उनके नाम की रचनायें नहीं मिलती है वे ये हैं चन्द्र कलंक, युगल मूर्ति, कुच, छिन-नवयौवन, विपरीत वर्णन, जसोदा विरह तथा प्रवत्स्य-पतिका।

कृष्ण के लीला प्रधान रूप तथा गोषियों की माधुर्य भावना का उल्लेख पहले

हो चुका है। माध्यं भिन्त के अनेक अतिरियत तथा आलम्बन कृष्ण के अतिरियत भिन्त के अनेक पात्रों तथा भागों पर भी अपनी आस्था व्यक्त की है। एक ओर गंगा में लगाए हुए एक गोते के द्वारा वे ज्ञिव की प्रसन्ता का स्वप्न देखती है—

श्रंग बोरि गंग में निहंग ह्वें के बेग चलु,

थागे आउ मैल धाइ वैल गैल लाइ लै। तो इसरी ओर अनेक देवियों की वन्दना के ये स्वर छेड़ती हैं—

भीन के बरस पुण्य भीन मेरे नेरे ग्रायो,

छत्र छाँह परसनि छत्रनि सों छयो हीं। मंगला के मंगल ते मंगल ग्रनेक भये,

हिगलाज राखी लाज याहि काज नयो हीं।। शेव मति सेख ही सुतेव की-सी दी री तुम,

रावरे सिखाये ' ' ' ग्रानि लयो हाँ।

दुर्गा देवी तेरेहू दया ते दुर्ग नाँघि आयो,

पारवती तुम्हें सुमिरत पार भयो हों।।

इस अलंकारमयी वन्दना में यद्यपि अनुभूतियों की गहनता नहीं है, पर कला का आकर्षण अवश्य है।

योग और ज्ञान पर भितत की विजय-स्थापन की वेष्टा में भी वे निरपेक्ष नहीं रहीं। योग की तुलना में भितत की श्रेष्ठता की स्थापना करते हुए वे कहती हैं—

मिटि गो मौन पौन साधन की सुधि गई,

भूली जोग भुगति बिसार्यो तपवन को । सेख प्यारे मन को उजारो भयो प्रेम नेम, तिमिर ग्रजान गुन नास्यो बालपन को ।।

चरन कमल ही की लोचन में लोच घरी,

रांचन ह्वं राज्यो सोच मिटो धाम घर की। गोक लेस नंक ह कलेस को न लेस रहाी,

सुमिर श्री गोकलेस गो कलेस मन को ॥

गोकुलेस के स्मरण से क्लेश के निवारण पर मास्था ही उनके विश्वास का मुख्य श्रंश है।

राम के जीवन सम्बन्धी प्रसंगों में करुए। की व्यंजना बहुत ही सुन्दर और सफल हुई है। राम के वन-गमन के अवसर पर कौशल्या के मातृ हृदय की अनुभूतियों की कल्पना शेख की काव्य-प्रतिभा का सजीव उदाहरए। है। अपने सुकृमार पुत्रों के खीवन में वन-प्रवास की कटुताओं की कल्पना, कौशल्या की अधीरता शेख ना धनुभूतियों में पूर्ण सजीवता से व्यक्त है। राजवैभव तथा विशाल ऐश्वयमय वातावरण में रहने वाले शम पशुश्रों के मध्य बंधेंगे, पक्षी ही उनके पड़ोसी होंगे, सूखे वृक्षों की शाखाएँ ही उनका गृह बनेंगी। मेरे सुक्तमार किशोर इन सब दुःखों को कैसे सहेंगे ? शेख के शब्दों में मातृ-हृदय की इस विह्नलता के वित्र का उद्धरण यहाँ प्रशासंगिक न होगा—

पसुन में बैठिन परोसी भये पिच्छिन के,

भारन के डार बरबार करि रहिहैं।
सेख भूमि डासिहैं कि बिस बेलि बसिहैं कि

कुस हैं कि कांस है की सत्या काहि कहिहैं?
वन गिरि बैरिन थोरे दुःख कैसे करि,

कोंबरे कुमार मुकुमार मेरे सहिहैं।
मैले तन घर ए कसैले छाल रूखिन के,

बन फल फोरि छोलि छील खाय रहिहैं।।

भिवत विषयक इन रचनाथों के अतिरिक्त कुछ रचनाथों में फ़ारसी की अहारमक जैलो का भी स्पष्ट प्रभाव है। एक धोर तो भारतीय पद्धित के आधार पर लिखा हुआ नायिका-भेद, संकेत स्थल, दूती-वाक्य इत्यादि हैं जिसमें रीतिकालीन रसारमक दृष्टिकोण की स्पष्ट छाप हैं, और दूसरी थोर लैला-मजनूँ की कहानी का हत्का-सा पुट भी कुछ पदों में व्यक्त हैं। विरह की ज्वाला से जलकर क्षीण और दुर्बलकाय मजनूँ की क्षी एता का अनुमान वस्त्रों में ल्प्त हुए इस वर्णन से लगाइये—

थोरी बार है जुकछ थोरे सो मैं ताकि भाई,

श्रारो सी बिलाइ कहीं खिन ही में खोइगी। धीरज श्रधार ते रह्यो है खंग धार जंसी, श्रांसुन की धार सो न धूरि है जु धोइगी॥ श्राह्म सुनि श्राई श्रो न चाह्म ताहि पाई फीर, देखि सेख मननूं बिना ही नींद सोइगी। नीकै के निहारि वाके वसननि कारि डारि,

तार तार ताकि कहूँ बार सो जुहोइगो।

क्षेत्र मध्ययुगीन नारी के उन ग्रपवादों में से हैं जो जीवन की समस्त विषम-ताग्रों को पददलित कर, सब बाधाग्रों को छिन्त-भिन्न कर, स्वतन्त्र ग्रात्माभिव्यंजना में समर्थ हो सकी थीं। मीरा का नैसर्गिक व्यक्तित्व ग्रात्मसंस्कारों तथा वातावरण के प्रभाव से कृष्ण की ग्रमर साधिका के रूप में ग्रमर हो गया। होत का साधारण स्पिकतत्व रीतियुगीन रिसकता में रंजित हो ग्रालम जैसा लौकिक ग्रालम्बन पाकर सौकिक श्रृंगार की स्पूलता से ही प्रस्कुटित हुया, ग्रीर पति के ही प्रभाव से उन्हें अपनी इस प्रतिभा के विकास का शवसर प्राप्त हुया।

शेख ने अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए अनेक मूर्स उपकरिएों का अयोग किया है। निराकार अनुभूति को व्यक्त करने के लिए उन्होंने जिन मूर्स चेव्टाओं तथा पात्रों के रूप के सुन्दर चित्र अंकित किये है। यद्यपि देव तथा बिहारी हारा अंकित भाव चित्रों के समक्ष शेख के चित्र निर्जीव-से प्रतीत होते हैं, परन्तु चित्रमधता का उनमें अभाव नहीं है।

उनीरे और मदमाते नयनों के रूपचित्रण में उनकी अनूटी करपना और वाग्विदग्धता का परिचय मिलता है—

रात के उनींदे श्रलसाते मदमाते राते

श्रांत कजरारे दृग तेरे यों सोहात हैं।

सीखी तीखी कोरिन करोरे लेत काढ़े जिउ,

केते भये घायल श्रीर केते तलकात हैं।।

जयों ज्यों ले सिलिल चरण रेख धोदे बार बार,

त्यों त्यों बल खुंदन के बार मुकि जात हैं।

केवर के भाले कैंधों नाहर नहन बाले,

लोह के पियासे कहें पानी ते श्रधात हैं।।

श्रीभव्यंजना की इस सजीवता के श्रितिरक्त कलात्मक वित्रांकन भी इनके बहुत सुन्दर हैं। श्रीभनव श्रलंकृता नायिका में प्रकृति के उपकरणों के श्रारोपण विषयक पद पहले उद्धृत किये जा चुके हैं। विद्वाल नायिका की येसुध भावनाओं का चित्रण इस श्रलंकृत प्रांजलता में वित्र वनकर नेत्रों में श्रा जाता है। यद्यपि इस चित्रण में भावना से विदाधता का श्रनुपात श्रिषक है, पर यह वैदाध चित्र को सरस धनाने में सहायक हैं—

कहूँ मोती माँग कहूँ बाजू बन्द भग भरे,

कहूँ हार के हमेल ठाँड टीक हैं।

ऐसे के बिसारी स्याम ऐसी बयस ऐसी बाम,

पिहिंक पपीहा की-सी बार बार पी कहै।।

सेख प्यारे ग्राजु कालि ग्राल चाल देखी ग्राइ,

छिन छित जैसी तन छीजन की छीक है।

सेज मैन सारी-सी है सारी हूँ बिसारी-सी है,

विरह बिलाति जाति सारे घी-सी लीक है।।

शोख की समस्त रचनायें बजभाषा में हैं। ऐसा जात होता है कि मालम के

सम्पर्क तथा संसर्ग से उन्हें बजभावा के साहित्यिक रूप से भी पूर्ण परिचय होगया या। बजभावा उनके समय में पूर्ण समृद्ध हो चुकी थी। संस्कृत, फ़ारसी तथा देशज शब्दों के ग्रह्मा से उसका कीप अन्यन्त व्यापक हो गया था। यही कारण है कि रीति-कालीन कवियों के पास शब्दों का अभाव नहीं था। यद्यपि शेख संस्कृत की पंडिता नहीं थीं, रीति ग्रंथों से उनके काव्य का सम्बन्ध नहीं था, परन्तु उनकी भावा में संस्कृत शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ग्रिधिकतर संस्कृत शब्दों को उन्होंने तद्भव रूप देकर ग्रह्मा किया है पर तत्सम शब्दों का भी अभाव नहीं है।

मुसलमानी संस्कार तथा वातावरण से प्रभावित जोख के काव्य की इस विशेषता का श्रेय प्रालम के सम्पर्क को ही दिया जा सकता है। उनकी रचनाश्रों में श्ररबी तथा फ़ारसी के प्रयोग भी प्रचुरता से हुशा है।

इसका सबसे प्रधान कारण तो था स्वयं उनका मुसलमान होना। इसके अतिरिक्त मुसलमानों से नित्य-प्रति के सम्पर्क, मुसलमानी संस्कृति के प्रभाव, अनेक मुसलमान कवियों द्वारा ज्ञजभाषा में काव्य-रचना इत्यादि ऐसे कारण थे, जिससे उस युग की भाषा अरबी-फ़ारसी के शब्दों के प्रभाव से बच नहीं पाई थी।

जाव्दों की विकृति शेल की कविता में बहुत कम है। यमक, अनुप्रास के प्रसुर प्रयोगों के होते हुए भी शब्दों के तोड़-मरोड़ अधिक नहीं हैं, यद्यपि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके नये रूप के कारण अर्थ निकालना किठन हो जाता हैं, पर ऐसे प्रयोग अपवाद रूप में ही हैं। परन्तु जजभाषा के अन्य कवि रसखान, धनानन्द, मितराम इत्यादि की तुलना में इनकी भाषा का माध्यं और अवाह नहीं ठहरता। बजभाषा के सरल, स्वाभाविक प्रवाह का इसमें अनेक स्थानों पर अभाव मिलता है। प्रसादगुण तथा माध्यं का अभाव तो नहीं है, पर इनकी अभिव्यक्ति करने वाले थेड़ठ कवियों के साथ उनकी गराना नहीं की जा सकती।

शेख ने श्रपनी भाषा को श्रलंकृत तथा मुसज्जित बनाने का सफल प्रयास किया है। उनके पदों में प्रवाह श्रीर लघ है जो पदावृत्ति तथा वर्रावृत्ति के विभिन्न प्रयोगों पर श्राश्रित है। पदावृत्ति द्वारा उत्पन्न गति का एक उदाहरण लीजिए—

नैना देखें स्थाम के ते बैना कैसे सुन भाई,

बैना सुनै तिनै कैसे नैना देखे जात हैं।

इसी प्रकार छेकानुषास तथा वृत्यानुषास के प्रयोगों में मधुर वर्ण घ्लते-से प्रतीत होते हैं। अनुष्यस की योजना में कोमल और कटु दोनों ही प्रकार की वर्ण-मैत्री का आयोजन किया है। सानुप्रास पद-योजना में एक व्यंजन विशेष से आरम्भ होने वाले शब्दों की आवृत्ति तो है ही, व्यंजन तथा स्वर दोनों की आवृत्ति द्वारा भी उन्होंने भाषा की श्रीवृद्धि की है। उदाहरण के लिए—

नेह सो निहारे नाहु नेकु ग्रामे कोन्हें बाहु
छाहियो छुवत नारि नाहियों करित है।
भीतम के पानि पेलि ग्रापनी भुज सकेलि,

घरक सकुचि हियो गाड़ो कै धरति है।।

× × × × 
डोली डीली डमें भरों डीली पाग दिर रहीं,

ढरे से परत ऐसे कौन पर उहे हो। रस बरसात सरसात ग्रयसात गात,

श्राये प्रात, कहो बात रात कहाँ रहे हो ?

पदों की सज्जा में योग देने के लिए उन्होंने यमक का प्रयोग भी किया ह, परन्तु उसके ग्रायोजन के लिए भाषा की दुर्गित नहीं की । यमक के ग्रामेक प्रयोग ग्रामेक पदों में मिलते हैं—

सेज मैन सारी-सी है सारी हूँ विसारी-सी है।

X

सरी अनखात ह्वं है बीरियो न खात ह्वं है।

X

X

सुमिर श्री गो कलेस गोकलेस मन को।

भाषा के ग्रलंकरण के प्रयास में प्रयुक्त इन शब्दालंकारों के ग्रांतिरिक्त ग्रनुभूति की व्यंजना के हेतु भी उन्होंने ग्रनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। रीतिकाल के किय ग्रिभव्यिक्त के प्रति विशेष रूप से सतर्क थे, इसलिए ग्रिभव्यंजना के शेष्ठतम प्रसाधनों का प्रयोग उन्होंने ग्रपने काव्य में किया है। ग्रिभव्यक्ति की सदलता के सबसे उपयोगी साधन हैं ग्रयालंकार, जिनमें प्रस्तुत की ग्राभव्यक्ति के लिए ग्रप्रस्तुत के उपयोग का प्रयास रहता है। परम्परागत सादश्य विधान भारतीय साहित्य शास्त्र में ग्रालंकारों के नाम से चले ग्रा रहे हैं। रीतिकालीन कवियों ने इन्हीं के सहारे ग्रपनी ग्रिभव्यंजना-शित का प्रदर्शन किया है। यह सादृश्य विधान ग्रनेक रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि ग्रलंकारों द्वारा व्यवत किये जाते थे। शेख ने इन सभी का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। उनके ये प्रयोग रीतिकाल के महान् कवियों की व्यंजनाग्रों के समक्ष महस्वहीन हैं, परन्तु उनकी क्षमता का परिचय देने के लिए पर्याग्त हैं—

मृग मद पोति काँपी नीलाम्बर तऊ जोति,
धूम उरकाई मानो होरी की-सी कारी है।
लै चली हाँ ग्रंधियारी शंग ग्रंग छवि ग्यारी,
श्वारसी ये घीप की-सी दीपति पसारी हैं॥

सिगार सेख जुन्हाई हूँ को साजि कीन्हों, जोन्ह हूँ में जोन्ह-सी लसे सुषा सुषारी है। बार बार कहत हो प्यारी को छिपाइ त्याउ, कंसे के छवाऊँ परछाँइयो उज्यारी है।

ज्योत्सना में निकली हुई स्रिनिसारिका के इस चित्र का सौन्दर्य श्रीमव्यक्ति की कुंक्तलता तथा विदायता के श्रितिरक्त और क्या है ? इसी प्रकार स्रवपुष्टन के उठने पर श्रवलोकित मुस्कान की सामा का श्रालोक चपला की, चमक के सावृ्द्य द्वारा स्रायोजित कितनी सुन्दर बन गई है—

धूँघट की ढिग चाँपि भृतुरी उचाई सेख, मन्द मुस्काइ चपला-सी कोंधि गई है।

श्रीतश्रयोक्तियों के द्वारा भी वातावरए की सृष्टि में गम्भीरता के श्रायोजन का प्रयास मिलता है। एक श्राध रूपक भी मिलते हैं, परन्तु इन श्रयोलंकारों के प्रयोग साधारए। ही बन सके हैं। श्रतुत्रास, यमक श्रीर वाप्सा इत्यादि के प्रयोग में जो कौशल है, वह इन भावमूलक श्रांकारों में नहीं है। इसका प्रधान कारए। यही है कि शेख की कविता का कलापक्ष प्रधान श्रीर भावास गाए। है।

उत्प्रेक्षा का एक सुन्दर उदाहरण देखिए—
बिछुरे ते बलबीर धरि न सकत धीर,
उपजी विरह पीर ज्यों जरिन जर की।
सिखन सम्हारि ग्रानि मलय रगरि लायो,
तैसी उड़ी ग्रवली कहूँ ते मधुकर की।।
बैठ्यो ग्राय कुच बीच उड़ि न सकत नीव,
रिह गई रेख सेख बंत हुहूँ पर की।
मानह पुरातन सुमिच बैर सम्भु जू सों,
मार्गो सम्बरारि रह गई फोंक सर की।।

शेख की रचनामों में शृंगार प्रधान तथा भिषत और करुणा गौरा है। शृंगार के संयोग तथा वियोग दोनों ही पक्षों की सूक्ष्म अनुभूतियों का वित्ररण उन्होंने इस प्रकार किया है मानो वे स्वयं भुक्तभोगी हों, परन्तु प्रेम के श्रश्लील ग्रंश को उन्होंने स्पर्शमात्र ही किया है। उनका नारीत्व उसकी पराकाष्ठा पर जाने का साहस नहीं कर सका। प्रेमजनित अनुभूतियों के अनेक चित्ररण वण्यं-विषय के श्रन्तर्गत विये जा चुके हैं।

उनकी भनित विषयक रचनाग्रों में माधुर्य तथा विनय दोनों ही भावनाएँ व्यक्त हैं। कृष्ण के लीला रूप तथा गोपियां का अनुभूतियों के व्यक्तीकरण में माधुर्य का समावेश मावश्यक था, परन्तु स्वयं उनकी भावनाग्रों में कृटण के प्रति माययं नहीं विनय तथा मास्था है, वे कृष्ण से रक्षा की याचना करती हैं। कृष्ण कथा की स्निम्धता में लीन होने में ही वह उपासना की सार्थकता देखती हैं—

जथा गुन नाम स्याम तथा न सकति मोहि,
सुमिरि तथापि कछु कृष्ण कथा कहिए।
गोकुल की गोपी कि वे गाइ कि वे ग्वारि के वे,
वन की जु लीला चहे चरचा निवहिये।।
कुंजनि के कीट वे जु जमुना के तीर तिने,
पूजिये कपिल हाँ के कविलास लहिए।
सेष रस रोष रुख बोषनि को मोख है,
जो एकी घरी जन्म में घोष माँभ रहिए।।

इसके श्रितिरक्त राम, शिव, गंगा इत्यादि की जो वन्दनाएँ हैं. उनमें श्राई हुई श्रान्तकंथाओं से शेव की हिन्दू धर्म में प्रचलित पौरािएक कथाओं से प्रगाढ़ परिचय देखकर ग्राइचर्य होता है। गंगा के महात्म्य में शिव के योग तथा शिव के रूप का विश्लेषण हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों की रूपरेखाओं के ज्ञाता के द्वारा ही सम्भव हो सकता था, परन्तु मत के सूक्ष्म सिद्धान्तों तथा विश्यासों से उनके परिचय का ग्रामाय भी लक्षित होता है। शिव का तृतीय नेत्र कोध में ही खुलता है श्रायया नहीं, परन्तु शेख ने उन्हें कृपा का प्रतीक बनाकर खुलवाया है। भिन्त की रचनाओं में श्रद्धामय अनुराग की सुन्दर श्रीभव्यक्ति है।

राम के जीवन के करुए प्रसंगों की व्यथा को भी उन्होंने अपने काव्य में बांधने की चेध्टा की है। राम बन-गमन की शोकंजन्य स्तब्धता में सनसनाते हुए पवन की भयावहता, प्रकृति की नीरवता, मानसिक उद्देलन का चित्रए। असफल नहीं रहा है—

जाकि उठ्यो पौन गौन याक्यो मौन पंली भये,

मानस की कौन ५ हे विथा जो ग्रक्य की।
सेख प्यारे राम के वियोग तात प्रांत ही ते,

रहचो मौन मुख सुधा गई ज्ञान गथ की।।
टेकई न प्रांन पल केकई पुकारे ठाढ़ी,

राजा राजा करत भुनानी पानी पंथ की।
दरसत दुसह उदासी देस तिज गये,
देखी जिन दसई दसा जो दसरथ की।।
कहगा की ट्यंजना यद्यपि वियोग प्रंगार में प्रसुरता से हुई है, परन्तु उसमें

करुए। भावना से श्रधिक काम की दाहता का चित्रए है जो वर्णन को करुए। की प्रपेक्षा श्रुंगार के निकट ला देते हैं।

शेख प्रधानतथा शृंगार की लेखिका थीं, श्रतः सीता की वेदना में भी वे कामुक विरह की व्यग्रता ही व्यवत कर सकी हैं। श्रशोक वाटिका की वासिनी सीता की विरह-भावना भी वे साधारण नारी की श्राकुल श्राकाक्षा में ही व्यक्त कर पाई हैं, नैसर्गिक भावना का उनमें स्पर्श भी नहीं हैं—

क्रम भई देह बरि चूक है न खेह भई,
हूक बढ़ी पै न पिसि टूक भई छितिया।
सेख किह साँस रहिबे की सकुचानि किव,
कहा कहीं लाजनि कहोंगे निलज तिया।
ग्रीर न कलेस मेरो नाथ रघुनाथ ग्रागे,
भेस यहं भाखियो संदेसे यह पितया।

मुक्तक परम्परा के कवित्त और सबैयों की पद्धित श्रालम ने श्रपनाई थी, ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि शेख की सम्पूर्ण रचनाओं में केवल एक सबैया है बाकी सब किवल, छंद-दोष उनकी रचनाओं में प्रायः नहीं है। ऐसे तो कवित्त के श्रनेक भेद होते हैं परन्तु उनमें मनहर कवित्त श्रीर रूप धनाक्षरी मुख्य हैं। मनहर कवित्त में ३१ श्रक्षर होते है श्रीर धनाक्षरी में ३२ श्रीर श्रन्त में लघु होता है। शेख ने मनहर कवित्त का ही प्रयोग श्रिषक किया है।

शेख के काव्य की विवेचना के अन्तर्गत प्रकृति-वर्णन का उल्लेख श्रिनिवार्य प्रतीत होता है। प्रकृति का चित्रए रीतिकाल के किवयों ने प्रायः उद्दीपन के रूप में ही किया है। शेख ने भी प्राकृतिक उपकरएों तथा किव प्रसिद्धियों के द्वारा शृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति क है। प्रकृति-वर्णन अधिकांश उद्दीपन रूप में ही है, केवल वो किवत्तों में वसन्त तथा पवन पर स्वतन्त्र रचनायें हैं। परन्तु उन स्वतन्त्र वर्णनों में भी मानों अवचितन में शृंगार निहित होने के कारए, शृंगार गौए रूप से आ ही गया है। पवन वर्णन शीर्षक के किवत में संदेशवाहक के रूप में पवन का वर्णन शृंगारिक भावना की अभिव्यंजना का प्रसाधन प्रतीत होता है—

सघन ग्रखंड पूरि पंकज पराग पत्र, ग्रक्षर मधुप शब्द घंटा घहरातु है। विरमि चलत फूली बेलिन की बास रस, मुख के संदेसे लेन जबिन सुहातु है।। सेख कहे सीरे सरबरन के तीर तीर, पीवत न नीर परसे ते सियरातु है। ग्रावन वसन्त मन-भावन धने जतन, पवन परेवा मानो पाती लीने जात् हैं।

उद्दीपन के रूप में प्रकृति के परम्परागत उपमानों का वर्णन है। टेमू का कुम्हलाना, कीयल की कूक से उत्पन्न हुक, वर्षा की शावकता में प्रिय के अभाव की अनुभूति इत्यादि पिष्ट-पेष्टित प्रकृति के उद्दीपक वर्णन ही उन्होंने भी किये हैं, परन्तु शेख के व्यक्तित्व तथा अभिव्यंजना के द्वारा ये प्रकृति के शास्त्रत उपकरण शेख के अपने हो गये हैं।

उन्होंने प्रकृति को वियोग-भावनाओं के उद्दीपक रूप में ही लिया है। संयोग की मस्ती में वातावरए। के प्रति नायक तथा नायिका पूर्य उपेक्षा रखते हैं, परन्तु वियोग में तो सृष्टि का एक-एक करण उनकी भावनाओं को ज्वाला बनाने को तत्वर रहता है। एक और वर्षा की बूँदें वागों की तीक्षणता ले उन पर प्रहार करती हैं—

कारी घार परी कारी कारी घटा जरि ग्राई, तैसेई तमाल तार कारे कारे मारे हैं। सेख कहें साखिन के सिखर सिखर प्रति, सिखिन के पुंज सुर सिखर प्रकारे है।। निरिख निरिख तेइ तहिन तनेनी होती. जिनको वे निठर निमोंही कंत प्यारे है। बरिष बरिष जात बरिष सो पले पल. बुँद बुँद वैरी मानों विसिख विसारे है।। —तो दूसरी श्रोर वसन्त का सौरभ उन्हें विवश वना रहा है-केसू कुर हरे प्रधजरे मानो सबेला घरे, क्वंलहाई कोयल करेजो भूँज खाति है। फुली बन बेली पै न फुली हों इकेली तन, जैसी अनबेली और सहेती न सुहाति है।। चहुँथा चिकत चंचरीकन की चार चौंपि, देख सेख राती कोंप छाती खोंप जाति है। होन आयो शंत तंत मन पं न पायो कछ, कंत सो बसाति न बसंत सो बसाति है।।

होल की ये शृंगारिक रचनायें कोमल अनुभूतियों से पृतत तो हैं ही, प्रकृति तथा जीवन के उपकरणों का सुक्ष्म निरीक्षण तथा उनकी सवल अभिन्यंजना भी उनमें हैं। अभिन्यंजना के उरकृष्टतम साधनों का सुन्दर तथा सकल प्रतिपादन आहच्यं-पूर्ण है। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों का-सा सोध्ठव तो उनकी रचनाओं में नहीं है, पर वे ताधारण काव्य से ऊँवे स्तर पर हैं। उनका काव्य ठाकुर, वोधा, धनानन्व इत्यादि की रचनाओं के साथ सरलता से रखा जा सकता है।

मध्यकालीन नारी जीवन की परिसीमाओं के बन्धनों के प्रभाव से दूर रहने के कारण ही शंख की अतिभा अपने विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त कर सकी, भारतीय एकनिष्ठ नारी-भावना में शंख की रचनायें प्रथम अपवाद है। उनकी शृंगारिक भावना में नारी की भावनाओं का व्यवतीकरण नहीं है। शृंगार युग के पुरुष का नारी के प्रति उच्छूं खल तथा लोलुप दृष्टिकोण ही उसमें व्यक्त है, अतः शेख की कवितायें उस युग के नारी-हृदय के प्रतीक रूप में नहीं ली जा सकतीं। हाँ, युग की भावना में अपनी भावना का सामंजस्य कर उन्होंने अपनी प्रतिभा का महत्त्वपूर्ण और आक्चर्यजनक परिचय दिया है। जीवन के रसात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त करने वाली लेखिकाओं में वे सर्वश्रेष्ठ है तथा नारी द्वारा सर्जित साहित्य में उनका स्थान अभर है।

सुन्दर कली—शृंगार काव्य रचियियों में मुसलमान लेखिकाश्रों का श्रनुपात श्रिक्षक हैं। यद्यपि हिन्दुश्रों की भाषा थी, परन्तु मुसलमान स्त्रियों ने इसको स्वीकार कर इसमें रचनायें की थीं। सुन्वर कली भी एक मुसलमान स्त्री थीं। इनके जीवन तथा रचनाकाल के विषय में कुछ कहना श्रसम्भव है क्योंकि प्राप्त हस्तिलिखित प्रति गर हस्तलेखन तिथि तथा रचनाकाल दोनों ही का उल्लेख नहीं है। नागरी प्रचारिशी सभा की खोज रिपोर्ट तथा 'हिन्दी के मुसलमान किय' में उनका तथा उनकी रचना का उल्लेख है।

इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम मुन्दर कली की कहानी ग्रंथवा मुन्दर कली का वारहभासा है। प्राप्त प्रति ग्रंध्रूरी है। उनके समय के विषय में ग्रंथिप निश्चित उल्लेख का स्रभाव है, परन्तु भाषा के रूप तथा प्रति की जीर्णावस्था से यही स्रनुमान होता है कि रचनाकाल सम्यत् १६०० के पूर्व ही रहा होगा। उनके काव्य को शृंगार रस के स्रन्तर्गत रखना रस का उपहास करना है। श्रुंगार का मूल भाव प्रेम उनका विषय है, खतः उन्हें श्रन्य किसी धारा के स्नन्तर्गत रखना भी कठिन है।

रीतिकाल की शृंगारिकता में उल्लास तथा वेदना के उद्दीपक के रूप में प्रकृति का चित्रए। बारहमासा तथा षट्ऋत्वर्णन के द्वारा हुआ है। बारहमासा में विशोगिनी की व्यथित सावनाओं की अत्येक मास की प्रतिक्रिया का वर्णन किया जाता था। रीतिकाल के प्रायः समस्त कियों ने नवीन उद्भावनाओं तथा सूक्ष्म कल्पनाओं द्वारा ग्राकुल ग्रन्तर की वेदना में प्रकृति के योग को सुन्दर ग्रिभिव्यंजना द्वारा काव्य का रूप देकर उन्हें श्रमर बना दिया, जिनके श्रनुकरण पर ग्रनेक छोटे-छोटे स्वर भी गूँज उठे। सुन्दर कली का बेसुरा स्वर भी उसमें सहयोग देता हुआ सुनाई पड़ता है। इस रचना में न तो भावों का सान्दर्ध है छोर न ग्राभिन्यंजना का, परन्तु इस ग्रासीन्दर्य का उल्लेख ग्रावश्यक है। प्रत्येक ऋतु में स्थूल कियाओं की ब्राकांका, टेड़े-मेंड़े बेसुरे स्वरों में, व्यक्त हैं। इनके काव्य के प्राप्त उद्धरएगें को देखकर उनके विकृत रूप तथा भावों का ग्रानुमान हो सकता है।

ग्रंथ का ग्रारम्भ ग्रोध्म बर्गन से होता है। छंद, रस, ग्रसंकार, भाव, काव्य के समस्त तस्त्रों से रहित इन पंक्तियों में प्रेम सथा प्रृंगार भावनाजन्य जनुभावों हारा प्रतिपादित रसानुभृति स्वयं कीजिए—

जो ऐसी रात है पी को मिलावे। गले से गल लगा के सग सोलावे।।

ग्राह ग्रा ग्रासाढ़ नीपट गरमी कहे रे। पसीना तन संतो धारी चले रे।।

मेरे मन में बीरह की ग्राग लागी। ग्रांगन के वीच में जलती ग्रभागी।।

ग्रांगन ने सब तरह से तन को जारा। हमारा तन हुआ सारा ग्रंगारा।।

न ऐसा है कोई कि ग्रांगन को बुतावे। बुकाय वहीं जो पिय की लबर लावे।।

ग्रीध्म की इस ग्रांगन की ज्वाला के पश्चात् फागुन की मादकता के दृश्य देखिये—

## ं जो ग्राया मास फागुन का सुहाना।

सखी अब घर घर खेले हैं होरी। सलोनी सॉवरी सब रंग गोरी।।
किसरिया रंग विचकारी में भरकर। सभी डाले हैं अपने पी के ऊपर।।
बजावें उफ व मिरदंग मजीरा। विया के सीस पर डारे अबीरा।।
अबक वदन ऊपर का माता। अबीर के खेल से हैं जी तड़पाता।।
अच्छी तरह खेल होली मधी है। सखी की पी के संग वाजी लगी है।।
सखी हारे तो वो पी की कहावे। जो पी हारे तो पी को जीत लावे।।
हारी जीत की बाजी को भूला। बगाव।जी का मुक से खेल खेला।।
होरी के दिन उफसोस अफसोस। पिया पहुँचा नहीं अफसोस अफसोस।।

होली खेलं सब कोई अपने पी के संग। मेरो जी तरसे सखी, किस पर डालूँ रंग।।

इस शोक-प्रदर्शन के उपरान्त, इस रचना की ब्रन्तिम पंक्तियों के विरह-युक्त सन्देश तथा सन्देशवाहक की फॉकी भी देखिए—

पिया के पास तु जा किह्यों कामा।
पकर के हाथ कोई संग ने जागा।
धगर दरवार से आओ तू शितम।
जवानी की भारी बातें सुनो तुम।।
पीया तुम अब न आयोगे सभागे।
हम तुम छोड़ के परदेस भागे।।

द्धाः ---

सजन गये परदेश को सो बीते दिन बहुत। पीतम कारन ऐ सखी तन से निकला जीव।।

छंद-संग, भावहीनता, रसाभाव, भाषा-दोष, व्याकरएा-दोष इत्यादि समस्त दोषों से युवत इस रचना का साहित्यिक मूल्य कुछ भी नहीं है। परन्तु मध्यकाल में की गई हर प्रकार की रचना का श्राभास प्राप्त करने के लिए इनका उल्लेख श्रावश्यक है।

#### भारवी ग्रह्माय

# स्फुट काव्य की लेखिकाएँ

जीवन की समस्त भावनाओं को विशिष्ट धाराओं में शृंखितित कर सकना धासम्भव है। मानव-जीवन की ध्रनेकोन्मुखी भावनाओं पर सौमित्र रेखा खोंचना कठिन है। हिन्दी साहित्य के इतिहास की विस्तीर्ण रूपरेखा के धन्तर्गत पद्यपि ग्रिथिकांश मानव-भावनाओं का सिम्मनन हो जाता है, तथापि ग्रावेक उपदेशात्मक तथा प्रचारात्मक निषय ऐसे रह जाते हैं जो किसी भी विशेष भावधारा में नहीं सिम्मिलित किये जा सकते। स्फुट विषयों की विविधता के कारण भी उनका एकीकरण ग्रासम्भव हो जाता है।

स्फुट काव्य का विषय ग्रधिकतर मन की कोमल वृतियों पर ग्राधृत नहीं होता। भावना के प्रवाह का स्रोत कला बनकर नहीं उमड़ता, प्रत्युत कर्नव्य के प्रति जागरूक चेतनता, तर्क ग्रौर विवेक प्रधान रहते हैं। हिन्दी में नारियों ने ग्रधिकतर पतिभिक्त की महिमा-गान में ही इस प्रकार की रचनायें की हैं। नीति विषयक, वर्णानात्मक तथा ग्रन्य इचर-उधर के विषयों पर भी रचनायें मिलती हैं, परन्तु पति-भवित की व्याख्या तथा महिमामय वर्णन उनका मुख्य ध्येय रहा हैं।

रचनाकाल तथा काव्याभिव्यक्ति में सकलता दोनों ही दृष्टियों से रत्नावली का नाम सर्वप्रथम आता है। ठुलसीदास की पत्नी रत्नावली के नाम से हिन्दू जगत का प्रत्येक व्यवित परिचित है। पत्नी के कटु व्यवहार तथा प्रतारणा के प्रहार से ठुलसी के हृदय का लौकिक उद्देलन प्रगाढ़ रामभिक्त में परिणित हो गया, अभागिनी रत्नावली के जीवन का यही अंश प्रचलित है। तुलसीदास जी के संदिग्ध जीवन-दृल के कारण रत्नावली के जीवन के विषय में भी किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है। राजापुर में प्राप्त तुलसीदास विषयक सामग्री में रत्नावली का उत्लेख कहीं-कहीं नहीं निलता, परन्तु सोरों की सामग्री में रत्नावली विषयक तीन ग्रंथ उपलब्ध हैं—

- (१) मूरलीधर चतुर्वेदी द्वारा रचित 'रस्तावली' की एक प्रति जिसका रचना-काल सं० १६२६ माना जाता है।
  - (२) 'रत्नावली लघु बोहा संग्रह' की दो प्रतियाँ।
  - (३) 'दोहा रत्नावली' की एक प्रति ।

सोरों तथा राजापुर की सामग्री की विश्वस्तता एक विवादगस्त विषय है। यद्यपि ग्रथिकतर इतिहासकारों ने राजापुर की सामग्री को ही विश्वस्त माना है, गरन्तु सोरों में प्राप्त तुलसी ग्रंथों तथा उनसे सम्बन्धित ग्रन्य सामग्री का पूर्ण निषेष हरना ग्रसम्भव है। इस विवादग्रस्त विषय के विस्तार में जाना, प्रस्तुत प्रसंग से गरे है, ग्रतः जब तक सोरों के उल्लेखों का पूर्ण रूप से खण्डन नहीं हो जाता, वहाँ प्राप्त ग्रंथों की उपेक्षा श्रसम्भव है श्रीर इस दृष्टि से रत्नावली के श्रस्तित्व का वण्डन भी ग्रसम्भव है।

जैसा पहले कहा जा चुका है जनशृति रत्नावली को तुलसी की पत्नी के रूप वें स्वीकार करती है। सोरों में प्राप्त रत्नावली की रचनाओं के साथ जनश्रुतियों के साथ सामंजस्य स्वतः इतना शक्तिपूर्ण तर्क बन जाता है कि उनका खण्डन कठिन हो जाता है। प्रायः सभी इतिहासकारों ने रत्नावली के अस्तित्व को स्वीकार किया है, यहाँ तक कि तुलसीदास के जीवन-वृत्त तथा उनकी कृतियों पर विशेष रूप से पवेषणा करने बाले श्री साताश्रसाद गुप्त ने भी रत्नःवली के ग्रंथों के विषय में यह मत दिया है।

'रत्नावली लघु दोहा संग्रह' के सम्बन्ध में अवश्य हमें कोई सन्देहजनक बात नहीं जात होती, परन्तु सोरों में मिली हुई प्रत्येक श्रन्य सामग्री के सन्देहातीत न होने के कारण इस 'लबु दोहा संग्रह' के सम्बन्ध में भी यदि किसी को पर्याप्त विश्वास न हो तो कुछ ग्राश्चर्य नहीं। इस प्रकार रत्नावली हारा रचित ग्रंथों की विश्वस्तता सोरों की सामग्री की स्वीकृति ग्रथवा खोज पर श्रवलम्बित है, ग्रीर जब नक सोरों की सामग्री पूर्ण रूप से श्रस्वीकृत नहीं हो जाती, रत्नावली ग्रीर उनकी रचनाग्रों का निषेध नहीं किया जा सकता।

रत्नावली के विषय में जो दूसरी शंका उठाई जाती है वह यह है कि उनके नाम से लिखे गये ग्रंथ उन्हों द्वारा प्रशीत हैं अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने अपनी रचनाओं को रत्नावली के नाम से लिख विया है। मुरलीधरकृत 'रत्नावली' की उपलब्धि के कारण यह सन्देह और भी बढ़ जाता है, परन्तु ऐसा अनुमान करना रत्नावली के अस्तित्व का अकारण निराकरण होगा। 'रत्नावली' तथा दूसरे ग्रंथों की भाषा तथा विषय-प्रतिपादन में स्पष्ट तथा तात्विक अन्तर है। वोनों ही दृष्टियों से मुरलीधरकृत यह ग्रंथ शेष दो ग्रंथों की अपेक्षा आधुनिकता के अधिक निकट है। किसी कवि के अस्तित्व तथा उसकी रचनाओं को स्वीकार करने में इस प्रकार का नेषेधात्मक ृष्टिकीण ग्रहण करना तो अनुचित है ही, इन रचनाओं में व्यक्त प्रमुस्तियों में भी इतनी गहनता और सत्यता है कि वे रचनायें स्वानुभूतियों की अभिव्यक्ति ही जान पड़ती हैं।

इन तथ्यों को ध्यान में रखने पर रत्नावली के अस्तित्व को स्वीकार करना ही न्यायोचित जान पड़ता है। सोरों में प्राप्त सामग्री के आधार पर जनके जीवन का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-

बदिरया नामक ग्राम में दीनवन्धु एक जार विष्ठ, सरजन उपाध्याय रहते थे। उनकी स्त्री का नाम द्यावती था। इनके नीन पुत्र थे; शिव, शंकर तथा जरुतु—सबसे छोटी कन्या थी। रत्नावली। रत्नावली प्रखर बृद्धि, सुन्दर तथा प्रतिभाशालिनी कन्या थी। कन्याग्रों की जिक्षा-दीक्षा का उन दिनों यद्यपि कोई प्रवन्थ नहीं रहता था, पर अपने भाइयों को पढ़ते हुए सुनकर ही उसने अक्षर-ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रतिभा को देखकर उसके पिता ने उसे व्याकरण, कोष इत्यादि से पूर्ण परिचित कर दिया। वात्मीकि रामायण इत्यादि धर्म ग्रंथों का पारायण करने के पदचात् छंद जास्त्र तथा पिगल के नियमों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया।

पुत्री के विवाह योग्य होने पर, गृह नृश्मिह की प्राज्ञा तथा परामर्श के अनुसार उसका विवाह तुलसीदास के साथ सम्पादित कर दिया। इस उन्लेख के अनुसार तुलसी के हृदय में रामभिक्त का बीज रत्नावली से विवाह के पूर्व ही अंकुरित हो चुका था। उनका परिचय देते हुए गृह नृश्मिह जी इन शब्दों में उनका उल्लेख करते हैं—बाह्मए वंश के अलौकिक वीपक तुलसीदास जोग मार्ग के पास रहते हैं। वह सदा राम-राम करते हैं इससे उनका नाम रामोला हो गया है। वह विद्या के निधान तथा विविध शास्त्रों के पण्डित हैं, वह काव्य-रचना में चतुर और सब प्रकार की बुराइयों से रहित हैं।

दम्पित मूकर क्षेत्र में बहुत दिनों तक सुखपूर्वक रहे, उनके तारक या तारापित नामक एक पुत्र भी था, परन्तु उसका श्रकाल ही स्वर्गवास हो गया। उनके सुखी विवाहित जीवन में यही एक ज्ञूल था।

एक बार रत्नावली रक्षा-बन्धन के प्रवसर पर पित की ग्राजा से माँ के घर गई। जीवन के सुनेपन को मिटाने के लिए तुलसी नो दिन की कथा कहने के विचार से बाहर चले गये। तत्पश्चात् ग्यारहवें दिन ग्राने पर उन्हें घर की नीरवता ग्रसह्य हो उठी, वे रत्नावली से मिलने के लिए ग्राल्य हो गये। प्रेम की मारकता में वर्षा की घनघोर रात्रि में प्रबल गंगा की लहरों को पार कर वे श्वसुरालय पहुँचे। रत्नावली ने इतने कुसमय में ग्राने का काररा पूछा और तुलसीदास से इस प्रकार का उत्तर पाकर कि वे उसी को देखने के लिए ग्रालुर होकर प्रकृति की विषम प्रवलताओं से संघर्ष करते हुए ग्राये थे, रत्नावली ने उनकी भत्सेना नहीं की विषम प्रवलताओं से संघर्ष करते हुए ग्राये थे, रत्नावली ने उनकी भत्सेना नहीं की विषम प्रवलताओं से सराहना तथा प्रेम की महिमा की व्याख्या करते हुए कहा—"मेरे प्रेम के कारण तुमने इतनी विषमताएँ केल लीं, में बड़ी वड़भागिनी हूँ, तुम प्रेम के ग्राधार हो। प्रेम की महिमा ग्रापार है, मेरे घेन की प्रेरणा से नुभने प्रवल बाढ़ से उद्देलित गंगा को भी पार कर लिया। इसी प्रकार परमात्मा के चरणों से प्रेम कर मनुष्य संसार-सागर

को पार कर लेता है।" रत्नावली की इस वाणी की रिनम्बता तुलसी के हृदय में सांसारिक विषय-वासना के प्रति उपेक्षा बनकर व्याप्त हो गई।

त्रेम की भावकता में रत्नावली के तब्बों द्वारा विराग की प्रतिकिया हुई यह सत्य है, परन्तु इसका कारण रत्नावली का व्यंग्य था अथवा माधुर्य भावना का उपदेश, यह कहना कठिन है। उसी रात्रि की नीरवता में, जिसमें प्रकृति द्वारा उपस्थित किये गये अनेक व्यवधानों को पार करते हुए रत्नावली के पास आये, वे उसे अकेली छोड़ सवा के लिए चले गये। रत्नावली ने आधा-निराह्मा तथा प्रतीक्षा की उत्सुकता और विह्वलतः में महीनों व्यतीत कर दिये। अन्ततः निराह्म होकर साधिकाओं के वेदा में पूर्ण संयम का जीवन व्यतीत करने लगी। इसी समय में अपने हृदय की व्यथा व्यक्त करने तथा प्रतिभवित के अचार इत्यादि के लिए अनेक दोहों की रचना की।

सं० १६५१ वि० में उनके व्यथित दारीर तथा पीड़ित भावनाग्रों की देहिक लीला समाप्त हो गई।

हिन्दी साहित्य के इतिहास में रत्नावली की पूर्ण उपेक्षा वास्तव में ग्राइचर्य का विषय है। केवल तुलसीदास की पत्नी के रूप में उनका उल्लेख कहीं-कहीं प्राप्त होता है, परन्तु उनके स्वतन्त्र व्यक्तित्व पर प्रायः जिलकृत प्रकाश नहीं डाला गया है। रत्नावली के दोहों के सम्पादक का प्रयास इस क्षेत्र में सराहनीय है। ग्रभी तक रत्नावली के २०१ दोहें प्राप्त हुए हैं। इनमें से ८८ दोहों में रत्नावली श्रथवा रत्नावती का पूर्ण संकेत है तथा ८२ दोहों में केवल रतन का प्रयोग है तथा ३१ दोहों में उनका नाम नहीं है।

इनकी काव्य-रचना किसी विशिष्ट भावधारा पर ग्राधृत नहीं थी, जीवन के समस्त उपकरणों से उन्हें काव्य-प्रेरणा प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम उनके ग्रात्मपरिचय सम्बन्धी दोहे हैं, जो उनकी जीवनी के निर्माण में ग्रान्तःसाक्ष्य के रूप में महत्त्वपूर्ण हैं। उनके शब्दों में उनकी जीवन कहानी का उद्धरण यहाँ ग्राप्तांगिक न होगा। जीवन के प्रत्येक ग्रंश का वर्णन करते समय वह ग्रपने वर्तमान के दुःखों की रेखा को नहीं बचा पाई है। वियोग की इन रेखाओं में उनके व्यथित नारी-हृदय की भावनाग्रों की सुन्दर ग्रामिव्यक्ति है। पित के प्रति उनकी श्रद्धा तथा उनका प्रेम, ग्रपने चचनों द्वारा उत्पन्न प्रतिक्रिया इत्यादि के वर्णन में नारी-हृदय की विह्वल ग्रानुभृतियों का सुन्दर दिग्दर्शन है। अपने दुर्भाग्य को वह एक क्षण के निए भी नहीं भूल सकी है—

जनभि बदरिका कुल भई, हों पिय कंटक रूप। बिधत दुखित ह्वं चल गये, रत्नाविल उर भूप।।

पिय के जीवन में कंटक बनकर विध जाने की तीज व्यथा की करुए। व्यंजना ग्रन्य स्थलों पर भी मिलती है—

हाय बदिरका वन भई, हों बामा विष बेलि। रत्नाविल हों नाम की, रसिह दियो बिस मेलि।। वीनबंधु कर घर पली, दीन बंधु कर छाह। तऊ भई हों दीन ग्रति, पित त्यागी मों बाँह।। सनक सनातन मुकुल कुल, गेह भयो पिय स्याम। रतनाविल ग्राभा गई, तुम बिन वन सम गाम।।

प्रयम पद की ग्लानि, द्वितीय की विवशता तथा तीसरे के नीरव सूनेपन की सजीव प्रभिन्यंजना उनकी काव्य-प्रतिभा तथा उनके व्यथित हृदय का परिचय देते हैं।

श्रात्मपरिचय सम्बन्धी इन पदों में यद्यपि वर्णनात्मक उल्लेख ही श्रधिक हैं, परन्तु उनके हृदयगत भाव जो उनके जीवन के श्रंश वन गये थे, इन परिचयों में ही दयकत हो गये हैं। दाम्पत्य प्रेमाभिन्यक्ति के श्रवसर पर श्रसाववानी से छेड़ी हुई भगवत प्रेम की चर्चा ही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई जिसके कारण उनके सर्वस्व का श्रस्तित्व विद्यमान रहते हुए भी उनके लिए नगण्य बन गया। जुलसी के प्रस्तुत संस्कार श्रकरमात् उनके वचनों के भकोरों से जागृत हो गये। रतनावली की ग्लानि इन शब्दों में साकार है—

समुद्र वचन ग्रप्रकृत गरल, रतन प्रकृत के साथ। जो मो कहँ पति प्रेम संग, ईस प्रेम की गाथ।। होय सहज हो हों कही, लह्यो बोध हरि देस। हो रत्नावलि जँच गई, पिय हिय कांच विसेस।।

उस ग्लानि की व्यथा में प्रतीक्षा की आज्ञा भी है, प्रिय के स्मृति-चिह्नों के सहारे दिन व्यतीत करती हुई रत्ना प्रिय के आगमन के विविध स्वप्न देखती हुई जीवित रहती है। उसकी नारी-भावनाएँ उस ज्ञुभ दिन का चित्र खींचती हैं जब उसके प्रिय आयेंगे, परन्तु वह उपालम्भ का एक ज्ञव्ह भी उनसे न कहेगी—

नाथ ! रहोंगी मौन हो घारहु पिय जिय तोस । कबहुँ न दऊँ उराहनो, दऊँ न कबहुँ दोष ॥

प्रिय की अनुपस्थिति में जीवन तथा उसका पोषण करने याले अनेक उपकरण भारस्वरूप लगते हैं, केवल एक सहारा है जीने का; प्रिय की चरणपादुका—

> ग्रसम बसन भूषन भवन, पिय बिन कछु न सुहाय। भार रूप जीवन भयो, छिन छिन जिय श्रकुलाय।। पित पद सेवा सो रहत, रतन पादुका सेह। गिरत नान सो रज्जू तेहि, सरित पार करि देह।।

्रियसम द्वारा यहुरा विवि एवे साधना-मार्ग की कड़िनता की कल्पना से खसे अपना

व्यथायुक्त जीवन भी उपहासप्रद सुख-सा जान पड़ने लगता है। पति के दुखों की करणना तथा उनके मानस की व्यथा का व्यक्तीकरण इस क्लेपपूर्ण दोहे में देखिये—

> रतन प्रेम डंडी तुला, पला जुरे इकसार। एक बार पीड़ा सहै, एक गेह संभार।।

श्रात्मपरिचय के इन सौढठवपूर्ण दोहों के श्रितिरक्त उनके काव्य का विषय है नीति-वर्णन। नीति का सम्बन्ध श्रनुभूतियों की श्रिपेक्षा विचार तथा तर्क से श्रिषक है, ग्रतः कोमल भावनाश्रों की श्रपेक्षा तद्विषयक काव्य में कर्तक्य-भावना, तर्क तथा विवेक श्रिषक होता है। मध्यकालीन व्यवस्था में स्त्री के जीवन की सार्थकता पुरुष पूजा पर निर्भर थी, मध्यकालीन नारी के श्रनेक श्रावर्श रहनावली के वर्ण्य विषय रहे है। पति विषयक सिद्धान्तों में उनके स्वर तुलसी के स्वरों के साथ ही मिल जाते हैं—

नेह सील गुन बित रहित, कामी हूँ पित होय । रतनाविल भिवत नारि हित, पुज्ज देव सम सीय।। पित गित पित बित मीत पित, पित गुरु सुर भरतार। रतनाविल सरवस पितिह, बंध बंध जग सार।।

पित-पूजा के इन भ्रादशों के पश्चात् नारी के भ्राचारों के विषय में उनकी सम्मित रोचक है तथा उनमें तत्कालीन सामाजिक नियमों का पूर्ण समर्थन तथा प्रति-पादन है, मध्यकालीन वातावरण की संकीर्णता में पुरुष तथा स्त्री के स्वच्छन्द सम्मिलन की भ्राशंका का यह चित्र देखिये—

जुबक जनक, जामात, सुत, ससुर, दिवर ग्रौर भ्रात । इन्हूँ की एकांत बहु, कामिनि सुन जनि बात ।। घो को घट है कामिनि, पुरुष तपत ग्रंगार । रतनाविल घो ग्रगिन को, उचित न संग विचार ।।

स्त्री विषयक प्रसंगों के श्रांतिरक्त साधारण नीति पर भी उन्होंने दोहे लिखे हैं जो हिन्दी के श्रानेक नीति काव्यकारों की रचनाश्रों के समक्ष रखे जाने की क्षमता रखते हैं। उदाहरणार्थ—

रतनाविल काँटो लगो, वैदनु दियो निकारि। वचन लग्यो निकस्यो न कहुँ, उन डारो हिय फारि॥

नित्य-प्रति के ज्यवहार के लिए उपयोगी तथा लाभप्रद व्यवहारों की नीति पर भी उन्होंने रचनायें की है, जीवन के कँटीले मार्ग पर व्यवहार होशल से अनेक व्यव-धान नव्ट हो जाते हैं। जीवन में छोटी-छोटी बातें समस्या बनकर खड़ी हो जाती हैं। अतः इन उपकरशों के प्रति जागरूकता जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। रतनावली की व्यवहार-कुशलता का सूक्ष्म निरीक्षण तथा उनका व्यक्तीकरण अन्य नीतिकारों के समान ही विदग्ध तथा कुशल है।

सदन, भेद तन घन रतन, सुरति सुभेषज ग्रन्न । दान घरम उपकार तिमि, राधि बधू परछन्न ॥ ग्रनजाने जन को रतन, कबहुँ न करि विश्वास । वस्तु न ताको खाइ कछु, देइ न गेह निवास ॥ वनिक, केरग्रा, भिच्छुकन, जन कवहुँ पतियाय । रतनाविन जेइ रूप धरि, ठग जन ठगति भ्रमाय ॥

गिरधरराय तथा रहीम के दोहों से इनकी विदग्धता कम नहीं है, परन्तु लोक-वागी का ग्राश्रय न पा सकने तथा इतिहासकारों की नारी द्वारा साजित साहित्य के प्रति उपेक्षा के कारण रत्नावली की प्रतिभा सागर के तल में छिपे हुए रत्नों के समान ग्रज्ञात रह गई है।

लौकिक जीवन के भगवान् पित तथा पित-पूजा के आवश्यक तस्वों पर तो उन्होंने रचनाये की ही हैं, अलौकिकता के शाश्यत सत्य तथा संसार की नश्यरता की ग्रिभिट्यिवत में उनका दार्शनिक दृष्टिकोगा भी व्यक्त है।

उनके ग्रसफल तथा ग्रतृष्त नारीत्व में लौकिक व्यवहार-कौशल तथा ग्रपाधिव बार्शनिकता का सामंजस्य देखकर श्राश्चर्य होता है। इन विरोधी प्रवृत्तियों तथा परि-स्थितियों का यह सम्मिलन ग्रद्भुत है। उनके शब्दों में यौवन, धन तथा शक्ति के विकारात्मक प्रभाव तथा इन्द्रियों की लालसा से तृष्णा की ग्रभिवृद्धि की विवेचना सुनिये—

तरुएगाई धन देह वल, बहु दोषन श्रागार । बिनु विवेक रतनावली, पशु सम करत विचार ॥ रतनाविल उपभोग सों, होत विषय नींह शान्त । ज्यों-ज्यों हिव में हो श्रनल, त्यों-त्यों बहुत नितान्त ॥

इन्द्रियों के श्रिनियन्त्रित श्रश्वों को यदि मन रूपी सारथी वश में नहीं कर सकता तो तन रूपी रथ को वे विनाद्य के गर्त में ढकेल देते हैं—

गाँच तुरंग तन रथ जुरे, चपल कुपथ ले जात । रतनाविल मन सारिथिहिं, रोकि सके उत्पात ॥

यही नहीं यदि इनमें से एक को भी श्रनियन्त्रित छोड़ दिया जाय तो वे ग्रनिष्टकारी हो जाती है—

मंत नैन रसना रतन करन नासिका साँच।
एकहि मारत ग्रनस ह्वै, स्ववस जिग्रावत पाँच।।
इन दार्शनिक सिद्धान्तों के साथ ही वे परोपकार, विश्वबन्धृत्व इत्यादि विद्याल

भावनाम्रों का प्रतिपादन भी करती है। दूसरों के लिए जीवित रहने वाला व्यक्ति ही प्रहास्ति का पात्र हैं। ग्रापने उदर की परितृष्ति तो पशु भी कर लेते हैं, परहित में व्यतीत किया हुन्ना एक क्षएा ही जीवन हैं, श्रन्यथा मृत्यु—

परिहत जीवन जासु जग, रतन सफल है मोइ।
निज हित क्कर काक कपि, जीवहि का फल होइ।।
रतनायिल छनहूँ जिये, धरि पर हित जश जान।
सोई जन जीवन गनहु, ग्रांति जीवन गृत मान।।

वसुधैव कुटुम्बकम् की पुनीत भावता की ग्रश्चिवत रत्नावली के शब्दों में सुनिये—

ये निज, ये पर, भेद इपि, लघु जन करत विचार। चरित उदारन को रतन, सकल जगत परिवार॥

रत्न।वली के वर्ण्य-विषय की यह संक्षिप्त रूपरेका उनकी रचनाग्रों का ग्राभासमात्र है। उनके समस्त दोहों की मरलता, विद्यावता तथा भावकता परिचय की बस्तु है. जीवन में उपेक्षिता रत्नावली की यह साहित्यिक उपेक्षा उनके प्रति महान् श्रन्याय श्रीर अपराध है। वर्ण्य-विषय की विविधता में जीवन की श्रनेक प्रवृत्तियों तथा प्रभावों के दिग्दर्शन के पश्चात् उनकी रचनाश्रों का साहित्यिक मूल्यां-कन श्रनिवार्य हो जाता है।

जीवन के साधारएतम श्रनुभवों की श्रिभव्यक्ति के लिए उन्होंने साधारएतम परन्तु सार्थक उपमानों का सहारा लिया है, जिनसे उनकी ग्रद्भुत पर्यश्रेक्षए जिन्त का श्राभास मिलता है। उनकी सावृत्यमूलक श्रिभव्यंजनाओं की सफलता का श्रनुमान निम्नलिखित कुछ उद्धरएों के श्राधार पर किया जा सकता है। नारी-जीवन तथा उसके मन रूपी शाक में रुचि तब तक नहीं ग्रा सकती है जब तक उसे प्रिय के स्तेह का लवए। नहीं प्राप्त होता—

तिय जीवन तेमन सरिस, तोलीं कछुक एचे न। पिय सनेह रस रामरस, जीलीं रतन मिले न।।

उनके द्वारा उपमाझों के प्रयोग का भौचित्य तथा उपयुक्तता इन पंक्तियों में देखिये—

> भल इकलो रहिबो रतन, भलो न खल सहवात। जिमि तरु दीमक संग लहै, ग्रापन रूप विनास।। सवरन स्वर लघु है मिलत, बीरघ रूप लसात। रतनाविल ग्रस वरन है, मिलि निज रूप नसात॥

जीवन के उपकरणों के इस पर्यवेक्षण के ग्रांतिरिक्त प्रकृति की भी ग्रापनी ग्रांतिक्षणंजना का प्रसाधन बनाना वे नहीं भूली है, प्रकृति में मानवीय भावनाश्चों का ग्रारोपण कर उन्होंने भावना तथा प्रिम्व्यंजना के श्रान्योन्याश्चित सम्बन्ध की घोषणा की है। प्रवंचक मित्र का यह सुन्दर लक्षण तथा उसकी श्रभिट्यंजना उत्कृष्ट है—

जदय भाग रिव मीत बहु, छाया बड़ी लखात । भ्रस्त भये निज भीत कहें, तन छाया तिज जात ॥

जिस प्रकार पूर्ण उदित सूर्व के प्रकाश में शरीर की छाया बड़ी दिखाई देने लगती है, परन्तु उसके ग्रस्तप्राय होने पर छाया भी कमशः विलीन हो जाती है; उसी प्रकार भाग्य रिव के प्रखर प्रकाश के समय तो मित्रमंडल बड़ा हो जाता है, परन्तु भाग्य के प्रकाश के मंद होने पर उनका पता नहीं रह जाता।

उपमाओं की योजना के भ्रतिरिक्त, कल्पना तथा भावों की सरल तथा स्पच्ट श्रमिव्यक्तियां भी मामिक तथा प्रभावात्मक हैं, भ्रलंकारों तथा भ्रन्य काव्य-सज्जा के उपकर्शों के भ्रभाव में भी उनकी व्यथा की करुगा सजीव है—

> कर गहि लाये नाथ तुम, वादन बहु वजवाय, पदहु न परसाये तजत, रतनावलिहि जगाय।

श्रद्धं विकसित जीवन की उन्मीलित लितका पर सौरभ के स्वप्न तथा तुपार-पात की करुणा का यह चित्र उनकी करुपना तथा श्रभिव्यक्ति कौशल का उदाहरण है---

> मिलया सींची विविध विधि रतन लता करि धार । नींह बसंत ग्रागम भयो, तब लिंग पर्यो तुसार ।।

सावृत्यमूलक इन सुन्दर प्रभिव्यक्तियों के ग्रितिरक्त इनके काव्य का बाह्य परिधान भी सरल, सुष्ठ तथा कलापूर्ण है। उनकी भाषा सरल बजभाषा है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग तो है, पर उनका बाहुत्य नहीं। तद्भ्य तथा तत्सम शब्दों की संस्था का श्रनुपात प्रायः समान है। उर्दू शब्दों का पूर्ण श्रभाव है, केवल कुछ शब्द, जिनका प्रचलन देशी भाषात्रों में हो गया था, उन्होंने ग्रह्ग किये हैं। इनके उदाहरण रूप में तुपक, चकमक इत्यादि शब्द लिये जा सकते हैं। व्याकरण-दोष उनकी भाषा में प्रायः नहीं श्राने पाये हैं, पुनक्षित तथा ग्रामीणत्व, श्रश्लीलत्व इत्यादि दोषों का पूर्ण श्रभाव है। उनके श्रनुसार काव्य का श्रादर्श इस प्रकार है—

रतन भाव भरि भूरि जिमि, कवि पव भरत समास । तिमि स्रचरहु लघु पद करहि, ग्ररथ गंभीर विकास ॥ उनकी रचनाग्रों में इन गादशों की परिपूर्ति की पूर्ण चेव्टा है, उन्होंने दोहा छंद के ग्रतिरिक्त ग्रौर किसी छंद में रचनाग्र नहीं की, परन्तु उनके दोहों का सौष्ठिय हिन्दी के सर्वश्रेट्ठ दोहाकारों की रचनाग्रों के समकक्ष रखा जा सकता है। छंद सम्बन्धी दोखों का उनमें पूर्ण ग्रभाव हैं, यित तथा मात्रा-भंग के दोख विलकुल नहीं ग्राने पापे हैं। यद्यपि उन्होंने सबसे संक्षिप्त रचना-शैली ग्रहण की थी पर उनमें वे गम्भीरतम विषयों की विशद विवेचना में समर्थ हो सकी है। उनकी भाषा में ग्रलंकारों की सज्जा भी पर्याप्त तथा ग्राकर्षक है। कुछ उदाहरणों से उनकी कवित्व शिवत का ग्राभास मिल जायेगा।

विरोधाभास तथा यमक के सम्मिलित प्रयोग के निम्न दो उदाहरण उनके काव्य-कोशल के परिचायक हैं—

दीन बन्धु के घर पली, दीन बन्धु कर छाँह। तोड भई हीं दीन श्रति, पति त्यागी मों बाँह।।

तथा

सनक सनातन कुल सुकुल, गेह भयो पिय स्याम । रतन।विल ग्राभा गई, तम धिन बन सम गाम।।

नारीमुलभ परम्परागत उलभन का समाधान रत्नावली ने जिस कौज्ञाल से किया है, वह उनकी ग्राभिव्यंजना-शक्ति का प्रमारण है। हिन्दू नारी ग्रपने पति के नाम का उच्चारण नहीं कर सकती, उस संकोच का समाधान वंदग्ध से होता है। उसके व्यक्तित्व की ऋजुता में यिदग्धता का समावेश इस पर्यायोक्ति में देखिये—

जासु दलहि लहि हरिष हरि, हरत भगत भव रोग। तासु दास पद दासि ह्वे, रतन लहत कत सोग?

कवि-सम्नाट् तुलसी की परिएगिता रत्नावली की उपेक्षित भावनाएँ उनके काव्य की प्रेरणा बन गईं। जीवन की एक घटना की प्रतिक्रिया से तुलसी को अमरता का बरदान मिला, रत्नावली की शब्दों की रगड़ द्वारा उत्पन्न उनकी प्रतिभा की चमक से मानवमात्र अभिभूत हो गया, परन्तु रत्नावली की उपेक्षित भावनाएँ उसके व्यक्तित्व के समान ही उपेक्षित रह गयीं। यद्यपि जीवन की उस महान् उपेक्षा के सामने इसका महस्य नगण्य है, परन्तु हिन्दी के इतिहास में रत्नावली के नाम के उल्लेखमात्र का भी अभाव उनके प्रति महान् अपराध है।

स्वर्गान्य।—हिन्दी साहित्य में पहेलियों तथा मुकरियों के सर्वप्रथम तथा श्रेटठ लेखक समीर खुसरो हुए हैं, प्रायः प्रत्येक इतिहासकार ने उनकी गएाना उस युग के प्रमुख कवियों में की है। इस प्रकार की रचनाश्रों में यद्यपि काव्योचित सर्वत्र गुर्गों का प्रायः सभाव-सा रहता है, परन्तु भाषा के द्वारा छंदीबद्ध जैली में विद्यश

भावाभिष्यक्ति के कारण उन्हें काव्य के अन्तर्गत रखना श्रनुचित नहीं है, श्रतः खगनिया की वैदग्धपूर्ण उक्तियाँ नारी द्वारा सीजत हिन्दी काव्य में स्थान प्राप्त करने की पूर्ण श्रीधकारिएणी है।

खगिनया उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ध्रन्तर्गत रएाजीत पुरवा ग्राम की निवासिनी थीं। इनका जन्म तेली वंश मं हुआ था तथा इनके पिता का नाम बासू था। यद्यपि इन्हें नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करने का भ्रवसर नहीं प्राप्त हुआ था परन्तु जन्मजात प्रतिभा तथा मुखरता के कारण वे पहेलियां बनाने में बहुत प्रवीण हो गई थीं। उत्तर प्रदेश में खगिनयां की पहेलियां बहुत प्रचलित हैं।

श्री निर्मल जी ने उनके विषय मे एक परिचयात्मक पद का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है—

सिर पै लिये तेल की मेटी।

घूमति हों तेलिन की बेटी।।

कहों पहेली बहले हिया।

मैं हों बासु केर खगनिया।।

इनका रचनाकाल सम्बत् १६६० वि० के लगभग माना जाता है। इन्होंने ग्रपनी पहेलियों में ग्रपने पिता के नाम का प्रयोग भी किया है, उनकी वाक्-विद्याधता तथा श्रीभव्यंजना की चातुरी के साथ उनकी निरक्षरता का सामंजस्य करना किन हो जाता है, परन्तु उनकी रचनाश्रों का प्रचलित ग्रस्तित्व उस श्राश्चर्य का समाधान कर देती हैं उनकी विद्याधता के उदाहरण के लिए उनकी पहेलियों का उद्धरण श्रावश्यक है।

लम्बी चौड़ी आंगुरी चारि । दुहों श्रोर तें डारिनि फारि ।। जीव न होय जीव को गहै। बासू केरि खगनिया कहै।।
——संघी

रहत पीतम्बर वाके काँचे । गूँजत पुहुपन पै मन साथे ॥ कारो है पै रस को गहै । बासू केर खगनिया कहै ॥ — भौरा

तिरिया देखी एक अनोखी। चाल चलत है चलवल चोटी।। मरना जीना तुरत बताय। नेकु न अन्तहु पानी खाय।। हाथन माहै सबके रहै। बासू केर खगनिया कहै।।

चुप्पी साधे नेकु न बोले । नारी वाकी गाँठें खोले ।। दरवाजन में ऐसन लटके । चोरन ते स्वागत वेखटके ।। रच्छा घर की करता रहे। बासू केर खगनिया कहै॥
——ताला

इन पहेलियों की म्रालोचना में उनकी विदम्पता को छोड़कर कुछ प्रधिक नहीं कहा जा सकता। उनकी भाषा ठेठ तथा ग्रामीए। यवधी है जिसमें घवधी के ग्रामीए। शब्दों का प्रयोग है, उदाहरए॥थं—

बाह्मन खार्व पेटवा फार। लाली है रंगसि वहि कयार।। श्रांखिन माँ सब लेय लगाय। लरिका वाते सुख पाय।।

भाषा में यत्र-तत्र खड़ोबोली के किया का प्रयोग भी निलता है जैसे 'रच्छा घर की करता रहै', 'ये दोनों लग जातीं', 'वन जाती है जंगी' श्राहि।

खगितया की विवन्धता तथा वाक्चातुरी उनकी बोलचाल की साधारण भाषा श्रवधी में बहुत स्वाभाविकता से व्यक्त है। उनकी पहेलियों का श्रपना स्थान है।

कशवपुत्र बधू—इनका उल्लेख बुन्देल वैभव में प्राप्त होता है। इनका जन्म ग्रोरछा में सम्बत १६४० में हुग्रा था, तथा इनका रचनाकाल १६७० के लगभग उल्लिखित है। उनके सम्बन्ध में विस्तृत रूप से तो कुछ ज्ञात नहीं है, परन्तु जनश्रृतियों के भ्रनुसार यह ग्रनुमान किया जाता है कि उनके पित एक कुजल वैद्य थे, बैद्यक पर उन्होंने एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना भी की थी। दैवयोग से वे क्षयरोग से ग्रसित हो गये, ग्रतः श्रायुर्वेद के भ्रनुसार उनके उपचार के लिए श्रांगन में बकरा बाँध दिया गया। श्रायुर्वेद में कदाचित इस बात का निर्देश है कि क्षय के रोगी को इससे लाभ होता है।

तरुणावस्था में ही इस दैविक आपित ने उनके हृदय में संसार के प्रति उदा-सीनता उत्पन्न कर दी थी। एक दिन आँगन बृहारते समय उनकी पत्नी के पैर पर बकरें भें पैर रख दिये, उसी समय उन्होंने एक सबैये की रखना की जिसका उल्लेख द्विवेदी जी ने बुग्वेल बैमब में किया है। सबैया बजभाषा में है—

> जैहे सबं दुख भूलि तबै, जब नेकहु दृष्टि दें मोते चिते हैं। भूमि में ग्रॉक बनावत मेटत, पोथी लिये सबरो दिन जैहै।। दुहाई कका जी की साँची कहाँ, गति पीतम की तुमहू कहं देहें।

### मानी सी यानी भारी द्वांतिया पुत, फैहों कका जूसी तीहि पहें है।।

साधारण गजभाषा में रचित यह सर्वया एक साधारण उक्तिमात्र है। केवल छंदबढ़ होने के नाते ही उसकी गणना काव्य के ग्रन्तर्गत की जा सकती है।

कविशानी चौबे—कविराज लोकनाथ चौछे बूँदी के राजा बुद्धांसह जो के ग्राणित कवि थे। उनकी स्त्री कविरानी भी कविता करती थीं। राजा बुद्धांसह का समय सम्वत् १७५२ से १८०५ तक भाना जाता है, ग्रातः कविरानी के रचनाकाल का ग्रानमान भी समय की इसी परिधि के ग्राव्टर ग्रामान किया जाता है।

लोकनाथ चोबे स्वयं एक कुझल कवि थे, उनके सत्संग तथा संसर्ग से कविरानो ने भी काव्य-रचना का अभ्यास आरम्भ किया था। इनके धरा रचित केवल दो किवल प्राप्त है। जिसका ऐतिहासिक प्रसंग इस प्रकार है—

राजा ब्रह्मिह दिल्ली के श्राधीन थे, श्रतः फायंवश कभी-कभी उन्हें दिल्ली जाना पड़ता था। एक बार लोकनाथ जी भी उनके साथ गये, वहाँ से बुद्धिसह जी ने उन्हें किसी कार्यवश श्रदक भेजने का निश्चय किया। धर्मिनिष्ठ कविरानी को इस समाचार से बहुत दु:ख हुश्रा, उनकी संकीर्ण भावनाथ्रों को सर्वप्रथम लोकनाथ जी के धर्मभण्ड हो जाने की शंका उत्पन्न हुई, थ्योंकि श्रदक में मुसलमानों की संख्या बहुत श्राधिक थी, उन्होंने अपनी श्राशंका पद्यात्मक श्रेली में ग्रयने पति के पास लिख भेजी—

में तो यह जानी हो कि लोकनाथ पित पाय,

संग ही रहोंगी अरधंग जैसे पिरिजा।

एते पै विलक्षरण ह्वे उत्तर गमन कीन्हों,

कैसे के मिटत ये वियोगिविधि सिरजा।।

अब तो जरूर तुम्हें अरज करें ही बने,

वे हू दिज जानि फरमाय है कि किरजा।

जो पै तुम स्वामी आज कटक उलंधि जैहों,

पाती मौह कैसे लिखं मिध मीर मिरजा।।

इस शंकाभरे संदेश में सरल भावनाएँ ही ध्यक्त हैं, सहवास की सुनहली श्राक्षा में, उत्तर गमन के संदेश द्वारा व्याद्यात, उनकी श्राशा-भरी प्रार्थना तथा नदी पार करके मिश्र से मीर मिरजा में परिवर्तन होने की श्राशंका तर्कपूर्ण जैली तथा कौशल से व्यक्त हैं, परन्तु काव्य-तस्वों का उसमें पूर्ण ध्रभाव है।

आशंका के समाधान में भीर भी साधार एता है, प्रथम पद में तो कुछ उपमामों तथा आजा-निराज्ञा के उद्देशन के जिल्ला भिल्ला भी है, परमा दूसरे पद में तो केवल उदिस्ता मारा है—

विनती करहुगे जो वीरराव राजा जी सो,
सुनत तिहारी बात ध्यान में धरिहगे।
पाती कविरानी मोरी उनिह सुनाय दीन्हों,
श्रविस विरह पीर सन की हरिहिंगे॥
वे है बुद्धिमान् सुखदान वड़भागी वड़े,
धरम की बात सुन मोद सों भरिहंगे।
मेरी बात मानों राव राजा सों श्ररज करी,
लौटन की घर फरमाइस करिहंगे॥

इनके पदों में न तो वाक्-विदम्धता है थ्रौर न काव्य-सरसता। ग्रानलंकृत, सक्जाहोन परन्तु प्रवाह-युक्त कविल शैली में ग्रपनी रुप्रवनाथ्रों की सरल ग्राभिव्यक्ति कर देने में वे सफल रही हैं। संस्कृत के तद्भव तथा तत्सम शब्दों का यद्यपि श्रभाव नहीं है, परन्तु बजभाषा के देशज शब्दों का प्रयोग ही ग्रधिक हुआ है। उर्दू के शब्दों के प्रयोग भी यत्र-तत्र मिलते हैं। सीधी तथा सरल श्रभिव्यंजना ही उनके काव्य का गुरा है।

साई—हिन्दी के प्रसिद्ध नीतिकुशल कविराय गिरधर की ये परनी थीं। जनश्रुतियों के ग्राघार पर विविध इतिहासकारों ने गिरधर कविराय की उन रचनाओं को जिनमें साई शब्द का प्रयोग मिलता है, उनकी परनी द्वारा रचित साना है। मिहला मृदुवानी तथा स्त्री कवि कौमुदी के लेखकों ने इस ग्रनुमान को सत्य मानकर उनकी रचनायं उद्धृत की है। पिंद उनका ग्रनुमान सत्य है तो साई उन भाग्यशालिनी स्त्रियों से से एक ठहरती है, जिन्हें प्रतिभावान पित की छाया में विकास का ग्रवसर प्राप्त हुगा था।

कविराय गिरथर का समय नागरी प्रचारिएों सभा की खोज रिपोर्ट के अनुसार खठा हतीं वाली का पूर्वाद्धं है, परन्तु निर्मल जी ने साई का जन्म सम्बत् १७७० माना है, उनका निर्धारण सर्वथा अनुमान पर आधृत है, श्रतः गिरधर कि हस्तिलिखित रचना में विया हुआ समय ही श्रिधिक विश्वस्त प्रतीत होता है।

कहा जाता है कि गिरधर कवि ने कुंडलियों की रचना किसी निश्चित संख्या में करने का विचार किया था, परन्तु उसके पहले ही मृत्यु का ग्रास बन जाने के कारण उनकी यह कामना अध्री ही रह गई तथा उनकी पत्नी साई ने सच्ची सहधिमणी की भौति पति की इच्छा की पूर्ति की। यदि इस जनश्रुति को सत्य मान लें, जैसा कि कई इतिहासकारों ने माना है तो साई द्वारा रिचत अनेक कुंडलियाँ प्राप्त होती हैं जिनकी गैजी. सौंऽठव तथा चैदग्ध्य किसी भी दृष्टि से गिरधर किस रचनाओं से निम्त स्तर पर नहीं है। नीति विवयक विद्वानों का वर्णनात्मक प्रति- पादन तथा श्रन्योक्तियों के रूप में विश्वेचन बड़े कोशल से किया गया है। परन्तु काव्य-विवेचन के पूर्व ही साई द्वारा रचित काव्य के ग्रस्तित्व के सामने सन्देह के कई प्रश्न-चिह्न लग जाते हैं।

सर्वप्रथम शंका उनकी स्वतन्त्र रचना पर उठती है, उनकी कुंडलियों में 'कह गिरघर कविराय' के प्रयोग से साई ने यदि स्वयं रचनायें की थीं तो गिरघर कविराय के नाम के उल्लंख की क्या प्रावश्यकता थी ? इसका समाधान इस प्रकार से हो सकता है कि साई ने अपने पति की अभिलाधा की पूर्ति के लिए काव्य-रचना की थी, ग्रतः सम्भव है कि उनकी बनोवांछित संख्या की पूर्ति के लिए जो रचनायें उसने की हों उसमें पति के नाम का उल्लेख भी अपने नाम के साथ कर दिया हो। इस प्रकार पति और पत्नी दोनों के नाम से वे कुंडलियां प्रचलित होकर ग्रमर बन गई हों।

साई शब्द से युक्त कुंडिलियों का गिरधर की पत्नी द्वारा रिचत होने की प्रमाण निर्मल जी ने इस प्रकार दिया है—यह निर्विवाद सत्य है कि जिन कुंडिलियों के प्रारम्भ में साई शब्द है वे गिरधर द्वारा रिचत नहीं हैं क्योंकि गिरधर जी को साई शब्द युक्त तथा नद्विहीन वो प्रकार की रखनायें चनाने की क्या आवश्यकता थी ? इससे यही मानना पड़ता है कि थे शुंडिलियाँ इनकी स्त्री की ही बनाई हई हैं।

उपर्युक्त तर्क अधिक सवल नहीं है क्योंकि किसी भी किन के लिए दो प्रकार की रचना करना ग्रसम्भव नहीं है। सम्भव है कि कुछ रचनाओं में उन्होंने साई शब्द का प्रयोग सम्बोधन सात्र के लिए कर दिया हो।

नाम उल्लेख की इस समस्या के श्रितिरिक्त दूसरा कारण संशय का मिलता है—गिरधर तथा साई की शंली का पूर्ण समान रूप। प्रत्येक व्यक्तित की श्रिभव्यंजना पर उसके व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। साई ने यद्यपि काव्य-रचना की प्रेरणा पित से ही प्राप्त की होगी, परन्तु उस प्रेरणा की श्रिभव्यक्ति में उनके नारीत्व की छाप श्रवश्यम्भावी है। साई की रचनाश्रों में कोमलता तथा नारी उचित सहज भावना का पूर्णतः श्रभाव है। जीवन-क्षेत्र में नीति-कौशल की चरम सीमा पर पहुँचकर भी नारी की भावना में इतनी परवता श्रसम्भव प्रतित होती है जितनी साई की रचनाश्रों में व्यक्त है, उदाहणार्थ—

साई सत्य न जानिये, खेलि बाबु संग सार । बाँव परे ताँह चूकिये, तुरत डारिये मार ॥ तुरत डारिये मार नरद कच्ची करि दींजे। कच्ची होय तो होय घार जग में जस लीजे॥ कह गिरधर कविराय गुगन याही चित आई। कितनो मिले घिघाय बाबु को मारिय साई॥ इसके श्रितिरिक्त शब्दों के प्रयोग, श्रिश्चिवित के प्रसाधन, भाषा तथा वर्ण-विषय सबमें इतना साम्य है कि साई युवत कुंडलियों के रचयिता के पृथक् श्रस्तित्व पर शंका होने लगती है, परन्तु इस शंकायुक्त स्थिति में उनके मान्य श्रस्तित्व का पूर्ण निषेध भी श्रसम्भव है, श्रतः उठे हुए प्रश्नों के संतोषजनक समाधान के श्रभाव में भी साई युक्त कुंडलियों की पूर्ण उपेक्षा श्रसम्भव है।

तीति विषयक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए उन्होंने दो बैलियाँ प्रह्मा की हैं—(१) वर्मानात्मक; ग्रोर (२) श्रन्योक्ति। वर्मानात्मक कुंडलियों में मुख्य विषय का उल्लेख प्रथम पंक्ति में कर, उसके बाद की पंक्तियों में एक ग्रथवा ग्रनेक उदाहरमों द्वारा उसकी परिपुष्टि की है। पिता तथा पुत्र के वैमनस्य के परिमाम का ऐति-हासिक कथाग्रों तथा उपहासजनक बातायरमा के चित्रमा से युक्त एक उल्लेख देखिये—

साई वेटा बाप के बिगरे भयो प्रकाल। हरनाकुस श्रो' कंस को, गयो दुहुन को राज।। गयउ वुहुन को राज, वाप बेटा में विगरी। दुदमन दावागीर हँसे महिमंडल नगरी।। कह गिरधर कविराय युगन से यहि चिल श्राई। पिता पुत्र के बैर नक्षा कह कोने पाई।।

ऐतिहासिक ही नहीं, जीवन तथा प्रकृति के श्रन्य उपकरणों के उदाहरणों के द्वारा भी उन्होंने स्वकथित सिद्धान्तों का श्रतिपादन किया है। जीवन के छोटे-छोटे उपकरण भी उनकी श्रभिव्यंजना की शक्ति बन गये हैं—

साई कोउ न विरोधिये छोट बड़ो इक भाय।
ऐसे भारी वृक्ष को कुत्हरी देत गिराय।।
कुत्हरी देत गिराय भार के जमीं गिराई।
टूक टूक के काटि समुद में देत बहाई।।
कह गिरधर कविराय फूटि जिहि के घर जाई।
हरनाकुस श्रम कंस गये बिल सबहिन साई।।

वर्णनात्मक कुंडलियों की सरलता तथा स्पष्टता के साथ ही उनकी ग्रन्यो-क्तियों की विदम्धता तथा स्यंग्य भी दर्शनीय हैं—

> साई तहाँ न जाइये जहाँ न श्रापु सुहाय। बरन विषे जाने नहीं, गदहा दाखे खाय॥ गदहा दाखे खाय गऊ पर दागि लगावे। सभा बैठि मुसकाय यही सब नृप को भावे॥

कह गिरथर कविराय सुनो रे मेरे भाई। तहाँ न करिये वास तुरत उठि ब्राइये साई॥

सामाजिक विषमता के इस प्रकार के वर्णनात्मक उत्लेखों के श्रतिरिक्त विनोवपूर्ण व्यंग्य चित्रों की सजीवता श्रनुपम है। राजनीतिक विषमता का यह व्यंग्य-चित्र शंकर के कार्टूनों से कम नहीं है—

साई घोड़े प्रछत हो गदहन पायो राज। कौझा लोजे हाथ में दूर कीजिए बाज ॥ दूर कीजिए बाज राज पुनि ऐसो भ्रायो। सिंह कीजिये केंद्र स्यार गजराज चढ़ायो॥ कह गिरघर किवराय जहाँ यह चूकि बड़ाई। तहाँ न कीजिय मोर साँक छठ चिलये साई॥

इन गम्भीर विषयों की इतनी सबल, सरल तथा मामिक विवेचना उस युग की नारी की क्षमता के परे लगती है। छंद तथा भाषा इत्यादि पर उनके अधिकार की कल्पना तो की जा सकती है, परन्तु इन विषयों के साथ उनके नारी-हृबय का सामंजस्य करना कठिन मालूम होता है।

चित्रांकन की क्रक्ति का भी अनुपम परिचय उन पदों में मिलता है, वैषम्य-जनित व्यंग्य के उदाहरण प्रस्तुत किये जा चुके हैं, उदासीन भावनाओं की नीरवता के चित्र का उदाहरण भी लीजिए—

साई हंसन भ्राप ही विनु जल सरवर वास ।
निर्जल सरवर से डरें पच्छी पथिक उदास ॥
पच्छी पथिक उदास छाँह विश्राम न पावें।
जहाँ न फूलत कमल भौर तहँ भूलि न भ्रावें॥
कह गिरधर कविराय जहाँ यह दूभि बड़ाई।
तहाँ न करिये साँभ प्रात ही चलिये साई॥

राजनीति तथा समाज के व्यंग्यात्मक चित्रण तथा व्यवहार-कौराल का वर्णन ही इन कुंडलियों में है। कुंडलियों के श्रतिरिक्त श्रीर किसी छंद का प्रयोग इनके नाम की रचनाश्रों में नहीं मिलता। छंद के सब नियमों का पालन उन्होंने सर्वत्र किया है, प्रथम शब्द तथा श्रन्तिम शब्द का निर्वाह वड़ी कुशलता से किया गया है, केवल एक पद इसके उदाहरण रूप में मिलता है—

साई जग में योग करि युक्ति न जाने कोय। जब नारी गौने चली चढ़ी पालकी रोय।।

चढ़ी पानकी रोय न जाने कोई जी की। रही सुरत तन छाय मुछतियाँ अपने ही की।। कह गिरधर कविराय अरे जिन होहु अनारी। मुँह से कहें बनाय पेट से बिन वे नारी॥

भाषा में ग्रवधी शब्दों का बाहुल्य है, कियापदों में खड़ीबोली का प्रयोग भी ग्रिमिकता से हुग्रा है, तथा ग्राक्चयं का विषय तो यह है कि उर्धू तथा फ़ारसी के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। ग्रवध के किसी ग्राम में वास करने वाली साई इस प्रकार की पदावली का प्रयोग करने में कैसे समर्थ हो सकी, यह भी एक प्रकार है—

साई लोक पुकार दे रे यन तू हो रिन्द।
यह यशीन दिल में धरों में सबको खाबिन्द ॥
में सबको खाबिन्द एक खालक हकताला।
खिलकत हे यह फना श्रोर हर से पर चाला॥
कह गिरधर कविराय शापना दुखी दुखाई।
मन खुवाय ला जिसके बांग हरदन दे साई॥

इस प्रकार शनेक प्रक्तों के संदिग्ध उत्तर साईं के काव्य के स्वतन्त्र ग्रस्तित्व का खंडन करते हैं, परन्तु शनुसान के शिला-विन्यास पर आधृत साई तथा उनके काव्य के इतिहास का डगरागाता शस्तित्व परिचय की वस्तु है।

नैना योगिनं।—इस अद्भृत नामपारिग्री लंखिका का उल्लेख नागरी प्रचारिग्री सभा की खोज रिपोर्ट में किलता है। इनके हारा रचित ग्रंथ का नाम भी विचित्र है साँवर तंत्र। तांत्रिक योग-पद्धति इसका विषय है। विषय तथा नाम की विचित्रता उनके स्त्री होने के विषय भें एक शंका उत्पन्न कर देती है। परन्तु स्त्री- लिंग में नाम होने के कारग तथा उनकी पुरुष सानने के किसी निश्चित प्रमाग्र के अभाव में उनको सम्मिलित करना ग्रावश्यक जान पड़ता है। ग्रंथ के रचनाकाल का तो ठीक निश्चय नहीं हो सकता । परन्तु उसका लिपिकाल सं० १८६३ है। विषय तथा ग्रंथ के विषय में कुछ कहना ग्रथवा उसकी ग्रालोचनात्मक विवेचना करना तो कठिन है, परन्तु उसके प्रारम्भ तथा ग्रन्त के प्राप्त उद्धरगों का उल्लेख यहाँ ग्रावश्यक जान पड़ता है। ग्रंथ का ग्रारम्भ तथा ग्रन्त के प्राप्त उद्धरगों का उल्लेख यहाँ ग्रावश्यक जान पड़ता है। ग्रंथ का ग्रारम्भ इस प्रकार होता है—

श्री गएरेशायनमः । अथ गोरखनाथ कामाक्षा नौक मानयती योगिनी नेना कृते साँवर तंत्र प्रयोग माहः ॥ आदि गुरु की वृष्टि करतार वेदन हरतार योहि की चा तीन लोक युग, चारि वेद, पाँडव पाँच, भाग सात समुद्र, आठी वसु, नव ग्रह, वस रावरा, ग्यारह रुद्र, बारह राशि, चौदह भुवन, पन्द्रह तिथि, चारि खानि, पाँची भूत, चौरासी लाख आत्मा जीव जोनि, अष्ट कुल नाग, तैतीस कोटि देवता, आकाशः

पाताल, मृत्यु मंडल, दिन रात, प्रहर घरी, दंड पल, योग मुहूर्ति, इस मसाखी यौ फलाने करे पिड ग्राये।

श्रनेक पौराशिक, देविक तथा प्राकृतिक उपकरणो के परिगणन के श्रतिरिक्त कोच सब कुछ श्रस्पट्ट है। ग्रंथ का श्रन्त इस प्रकार होता है—

ग्रथ बालक भारे को मंत्र न उलटंत नर्रांसह पलटंत काया शहि देखें नर्रांसह बोलाया। तो के करें ताहि पर परें सत्य नर्रांसह रक्षा करें।। इति सांवर तंत्रे श्रीर भानमती चरित नैना योगिनी कृते श्रेताबि दोष प्रशंगराः।

काव्य में इस प्रकार की रचना का समावेश उपहासप्रव है, परन्तु विषय की विचित्रता के साथ नारी के नाम का प्रयोग परिचय तथा जिज्ञासा की वस्तु है।

#### उपसंहार

भारतीय जीवन स्ववस्था से जिस प्रकार पौरुष-वल के समक्ष नारीत्व की सरलता लुप्त हो गई, उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी पुरुषों द्वारा रचित साहित्य की विशालता तथा गहनता में नारी द्वारा रचित साहित्य उपेक्षित ही नहीं, प्रत्युत् लुप्त हो गया, परन्तु भारतीय वाङ्भय के श्रजला प्रवाह की विशाल इकाइयों के समक्ष इन लुप्तप्राय कवियित्रियों के अस्तित्व का अवशेष भी साधारण अनुमान से श्रिष्ठिक हैं।

वैदिक काल तथा उसके परचात के प्राचीन लाहित्य में स्त्रियों की क्षमता की उतनी उपेक्षा नहीं हुई है, इतिहासकारों की जागरूकता के फलस्वरूप काव्य, साहित्य, गिरात, दर्शन, ज्ञास्त्र इत्यादि वाङ्गय के विविध ग्रंगों में स्त्रियों के योग का परिचय प्राप्त होता है। उसके पञ्चात इतिहास की राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताओं से स्त्री के विकास का मार्ग ग्रवगृह हो गया, जिससे रचनात्मक कार्यों में उसका सिकय सहयोग कम हो गया था, परन्तु वह प्रभाव केवल न्युनता का था, हिन्दी पूर्व युग में भी स्त्रियों की रचना के नाम पर ज्ञाय नहीं मिलता। परिसीमाश्रों तथा परिस्थित-जन्य ुण्ठास्त्रों के निद्यमान रहते हुए भी, प्रतिभा के विकास के जो अपवाद मिलते है वे आक्चर्यमय हैं। कर्ष्य संजयी के प्रसिद्ध लेखक राजकेखर के नाम से प्राचीन भारतीय वाङ्मय का प्रत्येक प्रेमी परिचित्त है, परन्तु उनकी पत्नी अवन्ति सुन्दरी की प्रतिभा नुष्तप्राय होकर रह गई है। प्रवन्ति सुन्दरी ने भावनाग्रों पर प्राधृत काव्य-सुजन ही नहीं किया श्रापन साहित्व के दीद्धिक विवेचन में भी आग लिया है। काव्य मीमांसा में तीन स्थानों पर राजजेखर ने उसका मत उद्धत किया है, जहाँ अनेक युक्ति तथा तर्क देकर उसने अपने पति के पत का विरोध किया है। प्राकृत कविता में प्रयुक्त देशी शब्दों का एक कोश भी उसने बनाया था, परन्तु इतिहास अवन्ति सुन्दरी की प्रतिभा के विषय में प्रायः मौन है।

हिन्दी की विभिन्न धाराओं में रिजयों की रचनायें सम्मिलित हैं। डिंगल काव्यधारा में उन्होंने अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार वैदग्धपूर्ण तथा उल्टेनीधे स्वर मिलाये, निर्मुग काव्यधारा की श्रद्भपदी वागी में अपने स्वरों का योग देकर ज्ञान, गुरु तथा योग यहिमा के गीत गाये, कृष्ण तथा राम की भिक्त उनके जीवन में माध्यं तथा शद्धा बनकर व्याप्त हो गई, और उसकी अभिन्यक्ति में नारी की उच्चतम से लेकर साधारणतम अनुभूतियाँ कृष्ण काव्य तथा राम काव्य बन बिखर गई। भिक्त युग की केवल प्रेममार्गी ज्ञाखा ही नारी के योग से सर्वथा

वंचित है।

रीति युग में, नारी का परिसीमित जीवन काव्य के ग्राचार्यस्य पक्ष में योग न दे सका, परन्तु उन्सुक्त शृंगार की स्वच्छन्द ग्राजिट्यक्ति में भी उन्होंने यथाशित योग दिया। हिन्दी काव्य की इन विजिष्ट धाराग्रों के ग्रतिरिक्त ग्रनेक स्फुट विवयों पर भी स्त्रियों ने रचनायें की ।

निष्कर्ष यह कि मध्यकालीन हिन्दी साहित्य के इतिहास मे नारी केवल प्रेररण ही नहीं रही है, उसने सर्जन में भी सहयोग दिया है । यह सत्य है कि नारी बीर काट्य काल में गौरव की प्रतीक वन युद्ध की घेरसा वनी, जिससे श्रानेक श्रृंगाराह्मक जीर्घ काट्यों की रचना हुई । निर्मुणी भनतों ने ग्रात्मपीड़नजन्य कुण्ठाग्रों की श्राभिस्यक्ति नारी के नखिवल पर वीभत्सता के आरोपरा हारा अपने दिल के फफोने फोड़े । कच्या अक्तों ने हत्री के मातृ रूप, प्रेयमी रूप तथा पतनी रूप के श्रारोपमा हारा भगवान की प्राप्ति का साधन बता स्त्री हृदय की निस्यृहता की विजय घोषित की, रामभवतों ने, नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ रामभक्त तुलसी ने नारी पात्रों के साध्यम सं स्त्रियों के आदशों की स्थापना तो की ही, साथ ही नारी भर्सनाग्री द्वारा तत्कालीन सामाजिक विषयता की गहरी जड़ों का भी परिचय दिया, श्रीर शृंगारयुगीन नारी तो जीवन के ग्रन्य स्थूल उपकरणों की भाँति ही उपभोग्य पदार्थ वनकर काव्य में नायिका-भेद के ग्रनेक रूपों में व्यक्त की गई। इस प्रकार साहित्य-सर्जन का समस्त श्रेय तो नारी द्वारा प्राप्त प्रेरएम को है। यद्यपि इस प्रेरएम के मूल में उसके स्वतन्त्र भ्रस्तित्व की मान्यता का ग्रभाव था, पुरुष ने जिस दृष्टिकोरा से उसे देखा उसी की भ्राभिष्यिक्त काव्य में कर दी, परन्तु जड़ तथा श्रचेतन प्रेराणा भी सर्वथा मृत्यहीन नहीं होती । भारतीय व्यवस्था में नारी मस्तिष्क सम्पन्न मानुषी की श्रपेक्षा देहणारिएणी काष्ठपुतलिका रही है, जिसे पुरुष परिचालक ने अपनी इच्छानुसार गति तथा रूप प्रवान कर प्रतिक कौत्क प्रदर्शन किये हैं। नारी का माहित्य खट्टा रूप भी उपेक्षणीय नहीं। प्रेरसा के इस रूप के अतिरिक्त सन्दा के रूप में भी नारी का योग महत्त्वपूर्ण है। मध्यकालीन साहित्य का कोई भी ग्रंश उसके सकल श्रथवा असफल स्पर्श से वंश्विस नहीं है। तत्कालीन नारी की विषम परिस्थितियों तथा विवश भावनाश्रों की विद्यमानता में कात्य के क्षेत्र में उसका प्रयास यदि आक्चर्य की नहीं तो सराहना की बस्त् श्रवस्य है ।

परिमारा की बृष्टि से स्त्रियों के योग के विषय में कुछ सन्देह का अवसर नहीं है। हिन्दी के श्रारम्भ काल से लेकर सम्वत् १६०० तक जितनी कवियत्रियों तथा उनके साहित्य का उल्लेख मिलता है वह हिन्दी साहित्य में स्त्रियों के योग का साक्षी है। परिस्थितियों की विवित्ताओं के मन्य स्त्रियों का काव्य कर रचना-प्रयास ही एक ग्राइचर्य का विषय है, परन्तु हिन्दी काव्य की प्रायः सभी मुख्य प्रवृत्तियों में उनके स्वर मिलते हैं। डिंगल भाषा में भीमा की विदग्धता, निर्मुण काव्यधारा में सहजो- बाई, दयाबाई के उपदेशात्मक काव्य, कृष्ण काव्यधारा में मीरा की व्यथित ग्रात्मा की पुकार, राम काव्य की गम्भीरता में प्रेमसखी की ग्रनुरागमयी माधुरी का समावेश तथा श्रृंगार काव्य की स्थूलता में प्रवीणराय ग्रीर शेख का मांसल योग ग्रीर इषर स्फुट काव्य में रत्नावली ग्रीर साई के नीति विषयक पद ग्रपना विशेष महत्त्व रखते हैं।

जहां तक काव्य-गुएा का प्रश्न है, यह एक ध्यान देने की वस्तु है कि नीति तथा मक्तक काव्य-रचना में ही स्त्री का योग प्रधान रूप में रहा है। गीतिकाव्य व्यक्तिपरक होता है, ग्रतः ग्रनुभृतियों की तीव्रता ग्रीर प्रबलता हो उसमें ग्रावश्यक होती है, क्षिण्क मन:स्थितियों का शब्दबद्ध व्यक्तीकरण ही गीतिकाव्य के श्रनेक तत्त्व हैं। यों तो श्राचार्यों ने गीतिकाव्य के अनेक तत्त्वों का उल्लेख किया है, परन्तु उसका प्राणतत्त्व है आत्मा-भिव्यक्ति। यह जितनी तीव्र ग्रीर प्रबल होगी गीतिकाव्य उतना ही श्रेष्ठ होगा। इस वृष्टि से मीरा गीतिकाव्य की सर्वश्रेष्ठ लेखिका सिद्ध होती हैं, उनकी व्यथासिक्त पदावली की तीवता के समक्ष सुर तथा तुलसी के गीत भी नहीं ठहरते। मीरा के काव्य में उनके सहज भावातिरेकों की श्रीभव्यक्ति तथ श्रात्मानुभृति वेदना का चित्रण है। श्रतः उनके गीतों को पंक्तियाँ हमारे हृदय के प्रणु-प्रणु में रम जाती है। सूर के गीतों में प्रनुभृतियों की कभी नहीं, भाषा का माधुर्य ग्रीर कला-सौष्ठव उनमें मीरा से कही ग्रधिक है, पर श्रन्भित की तीवता और तन्मयता तथा श्रात्मा की वह काँपती श्रावाज जो हृदय से निकल-कर सीधी हृदय को बींध देती है, सूर से कहीं श्रधिक मीरा में है। तुलसी का काव्य जीवत-व्यापी है, उसमें जीवन की सार्वभीमता का विश्वद चित्रए है, ग्रीर कला की दिष्ट से तो तुलसी प्राचार्य कवि थे, फिर भी गीति तत्व उनमें मीरा के बराबर नहीं है। उनका श्रनभति क्षेत्र कहीं ग्रधिक व्यापक है। वे विराट श्रीर कोमल को श्रपने स्वरों में बांध सकते हैं, परन्तु तीव्रता की दृष्टि से वे भीरा से बहुत पीछे हैं। तुलसी के विनय पदों में उनके ग्रपायिव ग्रालम्बन के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न कर देने की काक्त है. परन्तु चिरन्तन प्रपूर्ण मानव-भावना प्रों की कातर व्यग्रता का उनमें ग्रभाव है। वर्तमान युग की सर्वश्रेष्ठ गीतिकार महादेवी जी के शब्दों में मीरा की व्यथासिक्त पदावली सारे गीत जगत की सम्राज्ञी ही कही जाने योग्य है।

मुक्तक के क्षेत्र में यद्यपि गीतिकाव्य की मीरा का-सा श्रम्त स्वर तो नहीं है, परन्तु फिर भी सहजोबाई, दयाबाई, गंगाबाई, सुन्दर कुँवरि, शेख, प्रवीग्गराय इत्यादि कविविवयों का काव्य साधारण कोटि के काव्य से उच्च स्तर पर ग्राता है। भाव-समृद्धि, कला-वैदाध तथा काव्य के ग्रन्य ग्रावश्यक उपकरण यद्यपि एक ही कवियत्री के काव्य में एक साथ नहीं मिलते, परन्तु इन सभी तत्त्वों का ग्रमुपात सर्वाशतः कम नहीं है। भीमा श्रीर प्रवीराराय का वैदग्ध्य, शेख की कला, राधावत्लभ सम्प्रदाय की श्रनुयायिनी राजस्थान की श्रनेक कविधित्रधों के श्रनुराग की सरस प्रभिव्यक्ति का हिन्दी काव्य के साहित्य में श्रपता स्थान है।

गीतिकाच्य में स्त्रियों द्वारा रिचत साहित्य के परिमाण तथा गुण पर एक वृष्टिपात करने से यह पूर्णतः स्पन्त हो जाता है कि मोरा को ग्रलौक्कि प्रतिभा मध्यकालीन साहित्य में अपवादस्वरूप है तथा द्वितीय श्रेणी को उन कविष्तियों की संख्या भी अधिक नहीं है जिनकी रचनाओं में कला-सौध्वत तथा प्रतिभा की चमक है। लगभग साठ-पैसठ लेखिकाशों से से अधिकांशतः ऐसी है जिनका काव्य ग्रत्यस्त साधारण कोट्टि का है, परन्तु प्रतिभा की चमक के ग्रभाव में भी वह तुकवन्दी मात्र से ऊँचे स्तर पर है। डिगल की ग्रनेक कविष्तियों निर्मुण पंथ की इन्हामती, कृष्ण काव्य की कृष्णवती इत्यादि, राम काव्यधारा की प्रताप कुँविर वाई तथा तुकछराय ग्रत्यन्त साधारण कोटि के काव्य की प्रणेतायें हैं, परन्तु उनके काव्य को तुकवन्दीमात्र भी नहीं माना जा सकता। श्रीधकांशतः सध्यकालीन हिन्दी कचिष्तियाँ इसी साधारण काव्य की श्रेणी के ग्रन्तर्गत समाविष्ट की जा सकती है।

प्रबन्ध काव्य के क्षेत्र में, विषय की व्यापकता तथा गहनता, जीवन के प्रति वस्तुपरक एव गरमीर वृष्टिकोए। तथा काव्य-दाँली की अपेक्षाकृत दुक्हता के कारण स्त्री विद्याध योग न दे सकी। मध्यकालीन नारी जीवन की समग्रता को ग्रात्मसात् करने में ग्रासमर्थ थी। उसके जीवन की परिसीमार्थों ने उसे भी व्यवितपरक बना विद्या था, ग्रातः गीतिकाव्य के व्यवितपरक विषय का निर्वाह तो उसके लिए सरस्त था, परन्तु प्रबन्ध काव्यों की व्यापक जीवन दृष्टि के साथ सामजस्य स्थापन उसके लिए कठिन था। विषय की व्यापकता का निर्वाह, परस्परागत विद्यासों पर ग्राधृत कार्यक्तापों का निबन्धन तथा स्फीत ग्रीर परिमाजित शंली का प्रयोग उनकी क्षमता से बाहर की वात थीं। प्रवन्ध काव्य की वस्तुपरक जीवन-दृष्टि, व्यापक ग्रनुभूति तथा ग्रम्भीर दौली का सामजस्य नारी के व्यक्तिपरक श्रस्तित्व, सीमित भावना क्षेत्र तथा श्रमम्भीर वातावरण के साथ होना कठिन था, श्रतः प्रबन्ध काव्य की रचना वह न कर सकी।

उपर्युवत कविधित्रियों के श्रतिरिक्त एक श्रन्य वर्ग उन कविधित्रियों का भी है जिनकी रचनाश्रों का मृत्य काय्य का कसौटी पर शून्य से बहुत श्रीवक नहीं ठहरेगा, जिन्हें काव्य की संज्ञा देना भी उचित्र नहीं जात होता। इस युग में उन रचनाश्रों को काव्य के श्रन्तर्गत रखने की तो बात ही क्या, उन्हें निर्थंक प्रलापमात्र ही माना जायगा, परन्तु मध्यकालीन नारी-भावनाश्रों की प्रलाप रूप मे श्रीभव्यित भी सारहीन नहीं है। परिस्तीमित, श्रीकतित तथा कुंठित भावनाश्रों की उपहासप्रद स्रभिव्यक्ति

का भी श्रपना भूत्य होता है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में इनके लिए तो यही कहा जा सकता है—

"इनके भी मन श्रोर भाव हैं किन्तु नहीं वैसी वासी।"

जिस प्रकार सिन्धु की विञाल ग्रीर भीमकाय लहरों में सरिताग्रों की नन्हीं-नन्हीं उमियाँ इस प्रकार खो जाती है कि उनका स्वतन्त्र ग्रस्तित्व प्रायः नगण्य हो जाता है उसी प्रकार भारतीय जीवन-व्यवस्था के पौरुष प्रधान रूप म नारी का व्यक्तित्व इस प्रकार विलीन हो गया कि उसके पृथक् ग्रस्तित्व का प्रायः लोप ही हो गया। यदि कहीं सिन्धु ने उन उमियों को अपने में लय कर उनके स्वतन्त्र परिचालन का ग्रवसर दिया है, या उनकी प्रकारता स्वयं ही ग्रपना ग्रस्तित्व बनाये रखने में समर्थ हो सकी है, तो वहीं नारी का व्यक्तित्व कुछ विकास प्राप्त कर सका है। परन्तु परि-सीमाग्रों ग्रीर कुंठाग्रों की अंक्षा के भोंकों से ग्रस्थिर इस दीपशिखा में भी इतन। ग्रास्नोक है कि उसके प्रकाश का स्वतन्त्र ग्रस्तित्व स्वीकार किया जाय।

# परिशिष्ट १

सम्बत् १६०० के परचात् भी प्रायः समस्त काव्यधाराश्रों में योग देने वाला श्रमेक कवियित्रियाँ हुई। विषय की काल-सीमा से बाहर होने तथा विस्तार-भय के कारण उनकी विस्तृत विवेचना श्रसम्भव है, परन्तु उनके उल्लेख के बिना विषय श्रधूरा ही रह जाता है। श्रतः सम्बत् १६०० से १६५० तक की कवियित्रियों का संक्षिप्त उल्लेख इस परिशिष्ट में करके सन्तोष कर लेना पड़ा है। डिंगल की किसी कवियत्री की रचना इस काल-परिधि के श्रन्तगर्त नहीं श्राती।

कृष्ण काव्य की कई रचियित्रियों का उत्लेख इस युग में प्राप्त होता है। रचनाकाल पर ग्राधृत क्रमानुसार उनका उल्लेख इस प्रकार है—

जीमन महाराज की माँ—श्री वड़ण्वाल द्वारा सम्पादित खोज रिपोर्ट में इनका उल्लेख प्राप्त होता है। इनके द्वारा रचित वनधात्रा नामक ग्रंथ खोज में प्राप्त हुमा है। इसमें बज के भिन्त-भिन्न स्थानों—गोकुल, मथुरा, गोवर्धन, कामवन, बरसाना मंदगाँव, मांठ ग्रीर वृन्दावन ग्रादि की महिमा का वर्णन है। इनकी भाषा पर गुजराती का प्रभाव है।

गिरिराज कुँ वरि—ये भरतपुर की राजमाता थीं। इन्होंने श्री क्रजराज विलास नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जो वेंकटेइवर ग्रेस में छपी है। इनकी कितता की भाषा परिमार्जित श्रीर परिष्कृत तथा भाव गम्भीर हैं। उनमें कृष्ण के प्रति उत्कट श्रनन्य भिक्त की श्रीभव्यंजना है।

जुगल प्रिया—ये टोकमगढ़ की राजकत्या तथा छतरपुर नरेश विश्वनाथितह जू देव की धर्मपत्नी थीं। बचपन से ही उनके हृदय में उत्कट भिक्त के बीज उनकी माँ के प्रभाव से अंकुरित हो गये थे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति की प्रेरणा से उन्होंने सब धर्मों की रूपरेखा से जान प्राप्त करने की चेव्टा की थी। चैव्णव मत की समस्त शाखाओं तथा शैव मत के सिद्धान्तों का उन्होंने अनुश्लीलन किया था। भिक्त के आवेश में वे भावपूर्ण पदों की रचना करती थीं। इन पदों का संग्रह जुगल प्रिया पदावली के नाम से प्रकाशित हुआ है, इनकी उत्कट भिक्त तथा उनके प्रति प्रपनी विशेष शास्था का उल्लेख श्री वियोगी हरि ने अपनी आत्मकथा 'मेरा जीवन प्रवाह' में किया है। उनका काव्य कुव्ण काव्यधारा के शेष्ट परों के साथ रहा जा सकता है।

रघुवंश कुमारी — इन्होंने भित्त विषयन यहाँ की पत्रना की है। ब्रह्म-निरूपण, राम भित्त इत्यादि का प्रभाग भी उनके काव्य पर है । परन्तु कृष्ण के रूप तथा महिमा पर उनकी विशेष ग्रास्था है। जीकिक जीवन में ग्रास्तिकता की प्रेरणा पर उन्हें विश्वास है और उसी को व्यक्त करना उनका श्रभीव्य ज्ञात होता है। श्रभिव्यंजना सरस, प्रौढ़ श्रीर सबल हे तथा भक्ति-भाव में माधुर्य तथा सारत्य की श्रपेक्षा गाम्भीयं श्रिथिक है।

इस काल की राम काव्य रचियत्रियों का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है-

बाघेलां विष्णु प्रसाद कुँवरि— ये रीवा के महाराज रघुराज सिंह जी की सुपुत्री थीं। इसके पिता अनेक कवियों के आश्रयताता तथा एक वैष्ण्य भक्त थे, इसके हारा राचत तीन ग्रंथ प्राप्त होते हैं। (१) अवध विलास, (२) कृष्ण विलास और (३) राधाविलास। अवध विलास की रचना दोहों तथा चोपाइयों की शैली में की गई है। इसमे रामचन्द्र के चरित्र तथा महिमा का वर्णन है। कृष्ण विलास पद शैली में तथा राधा रास विलास गद्य तथा पद्य का संगुवत शैली में रचित है। कियता सुन्दर तथा शैली प्रांजल है।

रामिष्या—इनका नाम रानी रयुराज कुँवरि था, रामिष्रया इनका उपनाम था। ये प्रतापगढ़ के राजा प्रताप बहादुर सिंह जो की पत्नी थीं। राम तथा कृष्ण दोनों ही उनके उपास्य थे, पर राम पर इनकी विशेष आस्था थी। इनकी रचनाश्रों का संग्रह रामिष्रया विलास के नाम से प्रकाशित हुआ है। कविता म गम्भीर माधुर्य की व्यंजना है श्रीर भाषा सुन्दर संस्कृतमधी जजभाषा है।

रत्न कुँवरि बाइ—यह राम भवत नथा राम काव्य की कवियती प्रताप कुँवरि की भतीजी थीं। प्रताप कुँवरि जी का विस्तृत उल्लंख पहले किया जा चुका है। इन्होंने भी राम के रूप-वर्णन तथा महिमा के गान से मुक्तक पदों की रचना की है। राम के चरित्र के प्रमुरूप गाम्भीयं का ग्रभाव है, परन्तु रिसकता की ग्राभव्यक्ति में माधुर्य का ग्रभाव नहीं है।

चन्द्रकला बाई—चन्द्रकला बाई की काव्य-प्रतिमा उस काल की नारी द्वारा सिंजल साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है। चन्द्रकला एक दासीपुत्री थीं, श्रपनी माता के श्राश्रय-दाता श्री गुलावसिंह जी के सम्पर्क में श्राकर उनकी कृपा से उन्हें काव्य-शिक्त प्राप्त हुई थी। इनका ग्राविभीव समस्या-पूर्ति के युग में हुश्रा था, श्रोर विविध समस्या-पूर्तियों के पुरस्कार तथा सम्मान के चिह्न रूप में इन्हें बहुत से मानपत्र तथा उपाधियाँ प्राप्त हुई थीं। इन्हें सीतापुर के कविमण्डल की श्रोर से 'वसुन्धरारत्न' पदवी प्राप्त हुई थी। इनकी कविता में श्रुगार की सरसग्रभिन्यंजना अलंकृत तथा परिष्कृत भाषा में है।

सुरतरी—इनका रचनाकाल सम्वत १६५० के लगभग माना जा सकता है। ये लखनऊ की किसी वेदया की पुत्री थीं। होली खम्माच इत्यादि के हल्के पदीं की रचना की है जिनका साहित्यिक मूल्य कुछ नहीं है।

इसके श्रतिरिक्त श्रन्य विषयों पर भी रचना की है, देश-प्रेम, पति-

भिवत, स्त्री के ग्रादर्श तथा कर्त्तव्य इत्यादि उनके प्रिय विषय है।

गजरानी देवी—ये हिन्दी के प्रसिद्ध कलाकार श्री रामकुमार वर्मा की माता श्री । इन्होंने प्रमदा प्रमोद तथा सती संयुक्ता नाम की रचनायें की है। शुद्ध तथा परिमाजित खड़ीबोली का प्रयोग इनकी भाषा में मिलता है। कल्पना भी श्रच्छी है। इनके कुछ स्फुट पद वियोगिनी नाम से तत्कालीन पत्रों में प्रकाशित हुए थे।

सरस्वती देवी—ये शारदा नाम से काव्य-रचना करती थीं। इनके श्रनेक ग्रंथ प्रकाश में श्राये हैं। सुन्दरी-सुपथ, नीति निचोड़, शारदा शतक. चिनताबंध, मनमीज तथा सन्मार्ग प्रदर्शनी उनकी पुस्तकों के नाम है। श्रृंगार की भी कुछ रचनामें उन्होंने की है, परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है।

दीप कुँन्।र—इनके लिखे हुए एक प्रंथ दीप विलास का उल्लेख प्राप्त होता है। इनकी काव्य-प्रतिभा साधारण कोटि की है।

चिरंजी कुँवरि—इनके द्वारा रचित सती विलास नामक ग्रंथ प्राप्त होता है। इसमें इन्होंने पतिव्रत धर्म की विश्वद विवेचना तथा महात्म्य का वर्णन किया है। इनकी भाषा बजभाषा है तथा उसमें अनेक मात्रिक तथा विराक्त छंदों के प्रयोग मिलते हैं। काव्य की दृष्टि से ग्रंथ अधिक महत्त्व का नहीं है।

रमा देवी---इनकी समस्या-पूत्तियाँ कानपुर के प्रसिद्ध पत्र रसिक मित्र में छपती थीं, इनके ग्रंथ का नाम श्रवला पुकार तथा रमा विनोद है। अजभाषा तथा खडी-बोली दोनों ही का प्रयोग करती हैं। श्रवधी का प्रभाव भी उनकी भाषा में मिलता है। कविता साधारण कोटि की है।

द्धुं देलावाला—ये हिन्दी के प्रसिद्ध कवि तथा ग्रालोचक लाला भगवानदीन की पत्नी थीं। पति के संसर्ग से इनके हृदय में काव्य के प्रति हिच उत्पन्न हुई तथा उन्हीं की कृपा तथा सद्भावना से इन्होंने काव्य-रचना भी सीखी। फिर तो इनकी कवि-तार्ये ग्रनेक पत्र-पित्रकाओं में प्रकाशित होने लगीं। इनकी ग्राधिकांश कविताओं का संग्रह बाला-विचार में है। ग्रकाल मृत्यु के कारण उनकी प्रतिभा का पूर्ण विकास न हो सका।

## परिशिष्ट २

#### आधुनिक युग की प्रमुख तेखिकालें

इस तंकित्त विवेचना में ग्राष्ट्रिक साहित्य की समस्त लेखिकाश्रों द्वारा रचित काव्य का ग्राभास देना ग्रनस्त श्राकात को रज्ज्ञ्बद्ध करने के समान ग्रसम्भव है, परन्तु मुख्य विषय की ग्रग्नभूमि की पूर्ण रूप से उपेक्षा भी सर्वथा न्यायसगत नहीं है। ग्रतः ग्राधुनिक युग की विशिष्ट काव्यथाराओं तथा साहित्य के विभिन्न ग्रगों में स्त्रियों के योग का संक्षित्त ग्राभास इस परिशिष्ट में दे दिया गया है।

बध्यकालीन मुर्च्छना के पश्चात् भागतीय भानस में चेतना के लक्ष्या दृष्टिगत हुए। श्रंग्रेजी राज्य की स्थापना, शिक्षा श्रचार, बौद्धिक उन्मति के साधनों की सुलभता इत्यादि से भागतीयों की संकीर्या भावनाओं को विकास का क्षेत्र प्राप्त हुग्रा। राजनीतिक चेतना तथा सामाजिक जागरण विभिन्न ग्रान्वोलनों के रूप में देशव्यापी वन गया तथा समाज की इकाइयाँ समाज तथा राष्ट्र में अपना महत्त्व समक्षने लगीं।

चेतना की इस लहर के स्पर्श से तत्कालीन नारी, जो बासना के विषधरों की फुँकार से मृतश्रायः हो रही थी, कुछ चैतन्यायस्था में ग्राई, सामाजिक विषमताओं तथा कुरीतियों के खंडन-मंडन से उसे भी स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्राप्त हुन्ना। जीवन की सम्पूर्ण सुविधायें तो उसे नहीं मिल पाई, परन्तु जीवन का श्रविकार श्रवश्य मिल गया था। कमहाः यह चैतना नारी-जीवन में पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई, युग तथा राष्ट्र के निर्माण में उनके महत्त्व की भाग्यता स्वीकार कर लो गई और राजनीतिक श्रान्दोलनों में उनके सिक्र्य सहयाग ने नारी की क्षमता की घोषणा की। एक श्रोर क्रान्तिकारी बल की श्रनेक वालाओं ने नारी की शारीरिक क्षमता का परिचय विया, दूसरी श्रोर सत्यागह श्रान्वोलन में उनके धंर्य, साहस श्रीर बलिबान की कहानियां श्रमर हो गई। युगों तक केवल कामिनी रूप में जीवित रहकर उन्हें फिर दुर्गा तथा चण्डी बनने का श्रवसर प्राप्त हुन्ना।

राष्ट्र की भावना की छाया युग के साहित्य पर पड़ती है। साहित्य भी श्रव सामन्तों का प्रशस्तिगान मात्र न रहकर जनता का बन गया। जीवन प्रगति का पर्याय है, और साहित्य जीवन की ग्रिभिन्यिंवत, ग्रतः जीवन की प्रगति के साथ साहित्य की कपरेखा भी बदल गई। रोतिकाल की श्रुंगार-भावना ही ग्रव काव्य का विषय नहीं रह गई, जीवन के ग्रनेकमुखी भावनाग्रों की श्रिभिन्यिंवत साहित्य में हुई।

असहयोग आन्दोलन के काल में समिष्टि के हित के लिए व्यष्टि के बलिदान

की भावना का प्रचार हो रहा था, श्रतः साहित्य में भी उसी समिक्टमूलक जीवन वर्शन की अभिव्यक्ति हुई। वैयक्तिक प्रेम का स्थान देशप्रेम तथा राष्ट्रप्रेम ने ले लिया ग्रीर हिन्दी काव्य देशप्रेम की भावना से प्लावित हो गया। राष्ट्रीय श्रान्दी लों में तो स्त्रियों ने पूर्ण सहयोग दिया ही था। साहित्य की यह धारा भी क्त्रियों के काव्य-सर्जन से वंचित नहीं रही। श्रनेक क्त्रियों के स्वर देशप्रेम के गीतों में गुंजरित हो उठे। राष्ट्रीय काव्य रचियतायों में श्रीमती सुभग्न कुमारी चौहान सर्वप्रमुख थीं। उन्होंने ग्रोज तथा करण रस से पूर्ण अनेक कित्रायों की रचना की। भाँसी की रानी की लोकप्रियता के साथ उनका नाम श्रमर हो गया है। देश के प्रति कर्त्तव्य-भावना को नारी की भगिनी, मातृ तथा प्रेयसी भावना के साथ समन्वित कर उन्होंने कर्त्तव्य तथा भावना का सुन्दर सामंजस्य उपस्थित किया है। देशप्रेम की कित्रताओं के श्रति-रिक्त उन्होंने वात्सल्य-रस की भी सुन्दर किया है। देशप्रेम की कित्रताओं के श्रति-रिक्त उन्होंने वात्सल्य-रस की भी सुन्दर किया है। उनकी कित्रताओं का संग्रह मुक्त नाम से प्रकाशित हुशा है।

राष्ट्रीय काव्य लेखिकाओं में तोरन देवी लली को भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। उनकी कविताओं में बलिदान, कर्म, जागृति तथा ग्रोज का संदेश है। जागृति इनकी किवताओं का सुन्दर संकलन है। इनके श्रितिरक्त श्रीमती विद्यावती कोकिल तथा श्रीमती रामेदवरी चकोरी की रचनायें भी महत्त्वपूर्ण हैं। ग्रन्य छोटी-छोटी श्रनेक लेखिकाओं का उल्लेख विस्तार-भय से नहीं दिया जा सकता।

हिन्दी काच्य की दूसरी मुख्य घारा है छायावाद की। हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कि जयशंकर प्रसाद तथा सुमिन्नानन्दन पंत के साथ महादेवी जो का नाम, शताब्दियों के पश्चात् वैदिककालीन ज्ञान श्रिष्कारिए। श्रद्धा, घोषा तथा लोपा-मृत्रा इत्यादि के इतिहास की आवृत्ति करता है। इस संक्षिप्त विदेचन में महादेवी जी के व्यक्तित्व तथा काव्य के निषय में स्वतन्त्र रूप से कुछ कहना उनके प्रति मेरी श्रपार श्रद्धा को स्वीकृत नहीं। हाँ, एक श्रालोचक के शब्दों में उनके व्यक्तित्व तथा साहित्यक काव्य व्यक्तित्व का वर्णन श्रप्रासंगिक न होगा। "महादेवी नहीं, वेदना मानो साकार हो गई है, ज्ञान मृति मानो रसपूर्ण होकर श्रवतीर्ण हुई है, स्वर्ण की उज्ज्वल श्राहमा मानो पृथ्वी के रााँगुओं की मन्दािकारी में रनान करने श्राई है।"

नीहार रहिम नीरजा. सांध्य गीत धार दीपिनिला की गीतात्मक विध्यानुभूति ने उनको भारत हो नहीं थिक्ट के महान् किन्यों के समकक स्थान प्रदान किया है। महादेवी जी श्राधुनिया थुग की नहीं चिरपुरातन भारतीय वाङ्सय की सर्वश्रेष्ठ कविश्री हैं।

हिन्दी काव्य में एक वर्ग उन कवियों का है जो कविता में अपने सुख-बु:ख की अभिन्यक्ति करते हैं। वह मन के भावों को स्थक्त करने के लिए ही नहीं मन का भार हल्का करने को भी लिखते हैं। प्रेमगीतों की गणना इसी काव्यधारा के प्रन्तगंस की जाती है। हिन्दी में प्रनेक स्त्रियों ने गीतिकाव्य की रचना की है। तारादेवी पांडेय, विद्यावती कोकिल, स्वर्गीया रामेक्वरी गोयल, होमवती देवी, मुमित्रा कुमारी सिन्हा इत्यादि के नाम सफल गीतिकाव्य लेखिकाग्रों के रूप में लिये जा सकते हैं। इन कवियित्रियों द्वारा रचित गीतों के प्रनेक संग्रह समय-समय पर प्रकाशित होते रहे है। सुश्री तारा पांडेय की वेणुकी शुक-पिक, सीकर तथा उत्सर्ग सुन्दर काव्य-संकलन हैं। श्रीमती होमवती देवी की प्रतिछाया, उद्गार ग्रीर ग्रर्घ भी गीतिकाव्य के इतिहास में स्मरणीय ग्रंथ हैं। श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा की प्रतिभा विहाग ग्राशापर्व तथा पंथिनी के गीतों में व्यक्त है।

गीतिकाव्य रचना के ग्रितिरिक्त हिन्दी का गद्य काव्य भी नारी की भावुक कल्पनाग्रों तथा सज्जापूर्ण ग्रिभिव्यक्ति से वंचित नहीं है। श्रीमती दिनेशनिदनी का हिन्दी के गद्य काव्य में विशिष्ट स्थान है। उनके गद्यगीतों में यद्यपि दार्शनिक गाम्भीर्य नहीं है, परन्तु उसकी स्निप्ध भावनाग्रों में ग्राकर्षक सौन्दर्य है। जिसका सम्पूर्ण श्रेय उनकी भावुक कल्पना तथा कोमल ग्रमुभूतियों के ग्रमुख्प सुन्दर तथा श्रुति मधुर शैली को है। उनके गद्य गीत मौक्तिक माल, शारदीया, शवनम, दुपहरिया के फूल इत्यादि संकलनों में प्रकाशित हुए है। तारा पांडे द्वारा रचित गद्यगीत भी सुन्दर हैं। रेखायें नाम से उनका संकलन भी प्रकाशित हुग्रा है।

श्राधुनिक काव्य की विविध प्रवृत्तियों में तो स्त्रियों के स्वर उसकी सामर्थ्य के श्रानुसार मिलते ही हैं, गद्य साहित्य के विकास में भी उसका पूर्ण सहयोग हैं। हिन्दी गद्य के श्राविभाव के श्रारम्भ काल में, स्त्रियों हारा रचित गद्य का रूप उपदेशात्मक तथा प्रचारात्मक हैं, जो श्रार्यसमाज के रंगमंच पर से विविध प्रकार के उपदेश, चेतावनी तथा शिक्षाओं इत्यादि के रूप में प्रकाश में श्राये। इस प्रकार की मुख्य लेखिकायें श्रधिकांशतः श्रार्यसमाजी थीं। श्रीमती शकुन्तला हारा रचित चेतावनी तथा श्रीमती वेदकुमारा हारा रचित छोटा मुँह बड़ी बात इस प्रकार की रचनाओं के उदाहरणस्वरूप ला जा सकती हैं। दोनों ही पुस्तकों में स्त्रियों को धार्मिक तथा सामाजिक श्राचार सम्बन्धी उपदेश दिये गये हैं। इसके श्रतिरिक्त हरदेवी शर्मा हारा रचित स्त्रियों पर सामाजिक श्रन्याय, रमाबाई सरस्वती की श्रात्मकथा इत्यादि पुस्तकें श्रारम्भकालीन गद्य साहित्य में स्त्रियों के श्रयासस्वरूप लिये जा सकते हैं। चन्द्रावती लखनपाल के श्रनेक समस्यामूलक निबन्ध महत्त्वपूर्ण हैं। हिन्दी के कहानी तथा उपन्यास साहित्य के विकास में स्त्रियों ने पूर्ण उत्साह से भाग लिया। कहानी साहित्य के युग-प्रवर्तक प्रेमचन्द जी की धर्मपत्नी शिवरानी देवी जी को भी प्रथम कहानी-लेखिका होने का श्रेय प्रदान विद्या जा सकता है। उनकी समकालीन श्रनेक

स्त्रियों ने कहानी के क्षेत्र में पदार्पए किया, परश्तु प्रेमचन्द जी की प्रतिभा के स्पर्श से परिमाजित उनकी लेखन-ज्ञाक्त के समक्ष ग्रन्थ स्त्रियों की रचनायं उतना प्रचार नहीं पा सकों। ज्ञिवरानी देवी जी की श्रनेक कहानियाँ पत्र-पत्रिकाश्रों में निकलती रहतीं थीं, प्रेमचन्द जी की मृत्यु के पज्ञात् उनका 'प्रेमचन्द घर में' हिन्दी समाज के महान् साहित्य-कार के जीवन-संस्मरण के रूप में ग्रमर रहेगा। नारी-हृदय तथा कीमुदी उनके मुख्य ग्रंथ हैं।

श्राध्निक युग में कहानी-लेखकों तथा लेखिकाओं की बाढ-सी आ गई है। श्रनेक लेखिकाश्रों की कहानियाँ विभिन्न पत्र-पत्रिकाश्रों में यत्र-तत्र प्रकाजित होती रहती हैं, परन्तु उनमें से कई हिन्दी के कहानी जगत् में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुकी है। उनकी कहानियों के प्रनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें सर्वप्रमख हैं श्रीमती कमला चौधरी। इनकी कहानियाँ यत्र-तत्र पत्र-पत्रिकाग्रों में तो प्रकाशित होती ही रहती हैं। पिकनिक तथा यात्रा नाम से उनके संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी मनी-वैज्ञानिक तथा समाजिक कहानियाँ हिन्दी के प्रमख कहानी लेखकों की रचनाश्रों के समकक्ष है। हिन्दी कथा जगत की दूसरी लोकप्रिय तारिका है श्रीमती उदा मित्रा, इनकी कहानियों का प्रमुख ग्राकर्षण है उनकी मध्र कल्पना तथा ग्रलंकृत काव्यमयी भाषा। काट्यपूर्ण भाषा में गुँथी हुई गाथा, काट्य तथा कहानी का संयुक्त रूप प्रतीत होती है। उनकी कहानियों का संग्रह मेघ मल्हार नाम से प्रकाशित हुआ है। उषा देवी मित्रा के उपन्यास हिन्दी के उपन्यास जगत में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। यह कहना श्चन्पयुक्त न होगा कि उषा देवी मित्रा ही हिन्दी जगत् की उपन्यास-लेखिका हैं। कहानी तथा कविता के क्षेत्र में तो ग्रनेक स्त्रियों की रचनायें प्राप्त होती हैं। परन्तु उपन्यास के क्षेत्र में नारी साहित्य के नाम पर केवल उषा जी के उपन्यास उषाकालीन नभ के परिमित नक्षत्रों की भाँति दिखाई देते हैं। उनके उपन्यास पिया, वचन का भोल तथा आवाज जीवन की मस्कान उपन्यास जगत की विशिष्ट रचनायें है। सान्ध्य, पुरवी तथा पथचारी भी उनके सुन्दर ग्रंथ हैं। कहानी क्षेत्र की मन्य प्रमुख लेखिकायें है—होमवती देवी, सुभद्राकुमारी चौहान तथा चन्द्रकिरण सौनरिक्सा। होमवती देवी श्रपनी कहानियों का विषय श्रधिकतर नारी-जगत तथा नारी-जीवन की श्रनेक समस्याभ्रों से लेती हैं उनमें सामाजिक जीवन के सफल तथा सुन्दर चित्रण मिलते हैं। जनकी कहानियों का संग्रह धरोहर नाम से प्रकाशित हुन्ना है। स्वर्गीया सुभद्राकुमारी चौहान की कहानियाँ भी सुन्दर तथा स्वाभाविक हैं। उनका संकलन विखरे मोती के नाम से प्रकाशित हथा है।

श्रीमती चन्द्रकिरण सौनरेडका कहानी जगत् की नवीनतम तारिकाओं में से हैं। उनकी कहानियों में जीवन का यथार्थ अपने कहु सत्यों तथा मधुरै अनुसूतियों के साथ

व्यक्त है। उनके पात्र समाज के शोषित वर्ग के हैं। प्रगतिवादी सिद्धान्तों के श्रनुसार वे समाज के ग्रमुन्दर तथा ग्रशिष्ट ग्रंश का नग्न चित्रण कर उसे शिष्ट तथा सुन्दर बनाना चाहती हैं। श्रादमखोर उनकी कहानियों का संग्रह है।

कहानी तथा उपन्यास के श्रांतिरिक्त संस्मरएगों, रेखाचित्रों तथा निबन्ध रचना में भी उन्होंने भाग लिया है। श्रीमती सुभद्राकुमारी के सीध-सादे चित्र, हीरादेवा चनुर्वेदी, सत्यवती इत्यादि अनेक लेखिकाओं के विविध विषयों पर लिखे हुए लेख इसके उदाहरण है, परन्तु इन समस्त लेखिकाओं की रचनाओं के आलोक के मध्य श्रीमती महादेवी जी की विष्य प्रतिभा ध्रुवतारे की भाँति ग्रालोकित विखाई देती हैं। श्रतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएँ के चित्र उसके व्यक्तित्व के परिचायक है और श्रृंखला की कड़ियों में नारी-हृदय की व्यथा तथा नारी-जीवन की करुए गाथा का बीद्धिक विक्लेषण है। वह श्रालोचिका भी हैं। उनके काव्य ग्रंथों के श्रारम्भ में लिखी हुई भूमिकायें गम्भीर श्रालोचना-शिवत की प्रतीक हैं।

महादेवी जी का साहित्य स्वतन्त्र गवेषसा का विषय है। उनकी श्रसीम प्रतिभा के प्रणुमात्र का ग्राभास देने के लिए भी इस सीमित व्याख्या में क्षमता नहीं है।

इस प्रकार सम्बत् १६५० से श्रद्य पर्यन्त के हिन्दी साहित्य के विविध श्रंगों में महिलाओं द्वारा सर्जित साहित्य का महत्त्वपूर्ण श्रस्तित्व है। उसके विस्तृत परिचय वथा स्वतन्त्र व्याख्या में एक वृहद् ग्रंथ की रचना हो सकती है।

# नामानुक्रमशिका

श्रक्तवर ३१, ३६, ११३, १६६, २४०, 388 श्रगराजी ३५ श्रवलदास २८, २६, ३० श्रभयसिंह ३३ श्रमरसिंह ३१ श्रम्बपाली १ श्रलबेली श्रली १, १६३, १६६ श्रवन्ति सुन्दरी ३४६ श्रदिवन १३ ग्रहमद खाँ २४६ श्रालम २५३, २५४ श्रानन्दराम १६६ इन्द्रामती ३, ७, ६३, ६१ इन्द्रजीत सिंह २४०, २४१ उसा ७, ४६, ४८ उमादे २८, २६, ३० उषा मित्र ३०७ 쾡 श्रंगिरस २० 砳 कवीर ६, ४४, ४१, ४३, ४७, ४६, ६२, ६६, ७०, ७२, ७६, ७= कमला चौधरी ३०७ कमलधारी सिंह ४

करनवान ३३

कर्नल टाड १०५ कविरानी चौबे ४, २८६ काकरेची जी ४, ६, ३४ कादम्बरी १८ कुल्ती १६ क्रम्भ १०५, १३१ कुशल ४ कृष्णवास १२३ क्ष्णावती ३. ८, २११, २१३ केजबदास २४०, २४६, २४७ केशव-पुत्रवध् ६, २८८ लगनिया ४, ६, २८६, २८८ गंगाबाई ३, ८, १४८, १६३, २५४ गान्धारी १६

गान्वारी १६
गार्गी १
गिरिराज कुँवरि ३०१
गिरिधर राय २८३, २६०, २६१
गोपालिंसह १६८
गोविन्विगिल्लाभाई १८६, १८७, १६३
गोयन्ववास २२६
गोविन्व दुबे १२३
गौरीशंकर ग्रोभा १०६, ११५, १३२
गौरीशंकर द्विवेदी २२२, २२३
प्रियर्सन ५

2

घोषा १

ताज २, ४, ८, १८५, १६३

तारा पांडे ३०६ E) चंडीदास १४८ तारक २७६ चंद्रकला बाई ४, ३०२ तासी ५ चंद्रकिरग सौनरिक्सा ३०७ तीन तरंग ६, २५२ चंद्रगुप्त १८ तुलसीदास ७६, ११३, २१७. २७६, चंद्रसखी २०६, २०८ २८१, २८६ चंद्रसेन ३५ तोरन देवी ३०५ चंपादे ४, ६, ३६, ३७ दमयन्ती १४, १६ चरणवास ४१, ४२, ४३, ६०, ६२, ६४, दयादास ७५, ७६ ६७, ६६, ७४, ७६ दयाबाई ३, ७, ५२, ६७, ८३ चैतन्य देव १०८, १२१, १२५ दयावती २७६ हरू बादू ५६, ७६ छत्र कुँवरि बाई ४, ८, १६८, २०१ दामोदरदास २२७ छत्रसाल ८४ दाहर २३ ज दिनेशनंदिनी ३०६ जयमल १०६ दीनबन्ध् २७६ जयचन्द २३ दीपकुँवरि ३, ३०३ जहाँगीर २३४ दुर्गावती २४६ जायसी १४१, १५७ देवीप्रसाद २, ४, २८, ३१, ३६, ३७, जार्ज मैकमन १०६ ३८, १०६, १०७, ११५, १३१. जीमन महाराज की मां ३, ३०१ १८६, १६६, २४८ जीवगोस्वामी १०८, १२२ द्रौपदी १४, १५ ज्यल प्रिया ३०१ ध जेठालाल वाडीलाल १०६ धर्म कुँबरि ३ ज्योति प्रसाद मिश्र ५, ३६, ६७, १८६, ध्रव स्वामिनी १८ २८७ नगेन्द्र डॉक्टर १०२, २३४, २३८ 祈 भीमा ४, ६, २८, ३१ नरहरिदास ३५ नरोत्तम स्वामी १३२ ਣ टेसीटरी ४, ३४, ३५ नरोत्तमदास २०६

नानकदेव ७६

नारद १२, १६

नाथी ४, ६, ३४ नागरीदास १६८, १६६, १७४, १७८, निम्बार्क १५६, १२० नितम्बा १ नैना योगिनी ३, ६ नृसिंह २७६ Œ

पजन क्वरि ३, ८, २०८-२०६ पद्मा चारगो ४, ६, ३१-३३ परमानन्द दास ६४ परश्राम चतुर्वेदी ११४, ११४, ११७, १५०, १५२

पलट् ४६ पाराश्चर १२, २० पार्वती ७, ४६-५१ पूर्णदास २२७ पृथ्वीराज २३, ३६ पौलोमी शची १३ प्रताप क्वरि बाई ४, ८ २२६-२३१ प्रतापसिंह ३३ प्रभाहर वर्धन २१ प्रवीगाराय पातुर ४, ६, २३६-२४८ प्रिया सखी ३, ८, १७१-१७४ प्रेम सखी २२२-२२६

बरतिसह १६६ बङ्थ्वाल डॉक्टर ५२, ६७, ६३, १०८, ११४, १५८, १६३ बलवन्तसिंह १७४ बनीठनी जी ४, बनियर २३४

बारा २१

बाज बहादर २४८, २४६, २५०, २२५ बारहट शंकर ३१ बांकावती ४, १६६-१७१, १७८, १६८ बिरंजी कुंबरि ४, ३०३ बिरजू बाई ४, ३३-३४ बरेठू चारए। २८ बीजावर्गी १०७ बुद्धसिंह २८६ बुन्देला वाला ३०३ बृहस्पति १२ ब्रजरत्नदास १०८, १०६, १११- ११४ ११६, १३२, १४५

भगवानदास १६६ भाला जी साह ३१ भोजराज ३४, १०६, ११४

H

मंगलदास ५१ मन् १२, १८ मधुकर शाह २२२ मधुर ग्रली २२२ महादेवी २६२, ३०४, ३०८ महाश्वेता १८ महीपाल २३ माधवी ८, २१३, २१४ माध्वाचार्य ११८, ११६, १२० मानसिंह ३८-मिस स्लंड १०६ मिश्रबन्धु २, १५८, १६३ मीराबाई ३, ४, ८, १०४-१४८, १५३, 823 मूझउजम २५४

मुक्ताबाई ७
मुरलीधर चतुर्वेदी २७७
मुरतरीबाई ४, ३०२
मेकालिफ ११३
मेत्रेयी १
मोहस्मद बिन कासिम २३

u

यमी वैवस्वती १३ याज्ञवल्क्य १२, १६, २०

Ţ

रघ्वंश कुमारी ३०१ रत्नावली ४, ६, २७५-२८६ रत्न कुंवरि ३, ४, २०१-२०६ रत्नकुँवरि बाई ४, ३०२ रमा देवी ३०३ रहीम २८३ राजसिंह १७०, १७४ राजरान। देवी ३०३ राज्यश्री १८, २१ रामानुजाचार्घ २२१ रामचन्द्र शुक्ल २ रामसिंह २०६ रामदासं १२२ रामनरेश त्रिपाठी ५ ्राम प्रिया ४, ३०२ रायमल ११५ रारधरी जी ४, ३७-३८ राव बल्लू जी ३५ े रसखान १८७ रूपमती बेगम ४, ६, २४६-२५१ रूप गोस्वामी ६७, १०८, १३५ रैदास १११-११२, ११४

ल

लहरराज ३६ लीलादे ३६ लोकनाथ चौये २८६

č[

वंती ग्रली १६३, १६४ वल्लभाचार्य ६२, ६३, ६४, १०३, १०४, ११५, ११७, १२०, १२६

वात्स्यायन १६ वात्मीकि १४ विद्वलनाथ १५८-१६३ विद्यापति १०६, १५७ विद्योगी हिर १३२ विद्यला १, १३ विद्युला १, १६६, १६७ वीरां ४, ८, १६६-१६८ बीरमदेव १०७ वृषमान कुँवरि ३, १६३ व्यास २०

TS

शन्भुनाथ बहुगुना ११४, ११५, ११७ शहाबुद्दीन गाँगी २३ शाहजहाँ ३५, ३२४ शिवरानी देवी ३०७ शिवसिंह ५, १०५, २५२ शिवप्रसाद सितारेहिन्द २०१ शुक्रदेव ५२ शेख प्रहमद २५० शेख रंगरेजिन २, ३, ४, २५२-२७६ शेस रंगरेजिन २, ३, ४, १५२-२७६ श्री कुष्णलाल डॉक्टर ११४, ११६, ११७, १२६ १३१, १३२

स

संयोगिता ४२
सरवार सिंह १७४
सरस्वता देवी ३०३
सहजो बाई ३-४, ७, ४१-६७, ६८, ६८, ७०, ७३, ७७, ६३, १३२
सांगा महाराणा १०६
साई ४, २६०-२६४
साखाली रानी ४, ६, ३५
सानित्री १४
सीता १४, १६
सुन्दर कली ३, ४, ६, २७४, २७६
सुन्दर कुंवरि बाई ३, ४, ८, १७४, १८५

सुमित्राकुमारी सिन्हा ३०
सुरेन्द्रनाथ सेन १५६
सुरवास ७, ७६, १०६, १३७, १५७
सेवावास ४६
सोन कुँवरि ३- १६३
स्वर्ण लली ८, २१०-२११

3

हर्ष २१
हरिजी रानी ४, ६, ३८-४१
हरिनारायण १३२
हरिप्रसाद ५१
हरियम व्यास ११२
हरिवन व्यास १२३
हेमचन्द २५
होसवती देवी ३०६

# सहायक ग्रंथों की सची

- १. नागरी प्रचारिएगा सभा द्वारा प्रकाशित खोज-रिपोर्टे ।
- २. नागरी प्रचारिरणी सभा द्वारा प्राप्त हस्तिलिखित ग्रंथों के विवरण (हस्तिलिखित प्रतियाँ)।
- ३. राजपूताना में हिन्दी ग्रन्थों की खोज
- ४. महिला मृडुबानी
- ५. भक्तभाल
- ६. चौरासी वैष्णवन की वार्ला
- ७. दो सौ बावन वैष्णवन की वार्त्ता
- म्त्री कवि कौमुदी
- ६. मुसलमानों की हिन्दी-सेवा
- रे०. हिन्दी के मुसलमान कवि
- ११. बुन्देल वैभव (दोनों भाग)
- १२. इस्त्वार बला (लितरे त्योर) इंदुई ए इंदुस्तानी
- १३. जिवसिंह सरोज
- १४. मूल गोसाई चरित
- १५. भवत नामावली
- **१६. कविता कौमुदी**
- १७. राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा
- र्द. मिश्रबन्धु विनोव
- १६. हिन्दी साहित्य का इतिहास
- २०. हिन्दी साहित्य का इतिहास
- २१. हिन्दी साहित्य का म्रालोचनात्मक इतिहास
- २२. हिन्दी साहित्य की भूमिका
- २३. भक्त नामावली
- २४. घामी पंथ का ग्रंथ (हस्तलिखित)
- १५. रत्नावली के बोहे
- २६. स**हज** प्रकाश
- २७. दयाबाई की वानी

सर्वश्री मुंजी देवीप्रसाद

मुंशी देवीप्रसाद

नाभादास

गोसाई गोकुलनाथ

17 22

ज्योति प्रसाद निर्मल

कमलधारी सिंह 'कमलेश'

गंगाप्रसाद सिंह विशारद

गौरीशंकर द्विवेदी

गासीं व तासी

शिवसिंह सेंगर

वेगाी माधव दास

ध्रुवदास

रामनरेश त्रिपाठी

मोतीलाल मनारिया

मिश्रबन्धु

रामचन्द्र शुक्ल

डॉ॰ रसाल

डााँ० रामकुमार वर्मा

डाँ० हजारीप्रसाव द्विवेदी

टीकाकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

आर्थ भाषा संग्रहालय काशी

प्रारानाथ इन्द्रामती

सम्पादक रामदत्त भारद्वाज

बेलवेडियर प्रेस प्रयाग

ii ii s

२८. प्रेम एत्न

२६. मीराबाई की शब्दावली

३०. मोरा मंदाकिनी

३१. मीरा बाई की पदावली

३२. मीरावाई

३३. सीरा स्मृति ग्रंथ

३४. मीरा माध्री

३५. मीराबाई का जीवन-चरि

३६. ,, .,

३७. भ≇त भीरा

३८. मीरा की प्रेम-साधना

३६. मीरा की पदावली

४०. मीराबाई सहजोबाई, दयावाई

४१. स्त्री कवि संग्रह

४२. ब्रह्मविद्यासार

४३. हिन्दी काव्य की कोकिलायें

४४. भारतीय दर्शन

४५. ग्रालम केलि

४६. नरसी को माहरो

४७. धामी पंथ का ग्रंथ

४८. ग्रह्टछाप भ्रीर बहलभ सम्प्रदाय २ भाग

४६. रीति काव्य की सुमिका

५०. विचार ग्रौर विवेचन (शृंगार रस)

५१. भारतीय संस्कृति श्रोर साहित्य

५२. चन्द्र सखी का भजन

५३. नागरी प्रचारिएगी पत्रिका

48. " " " "

रत्न कुँवरि; नवलिकशोर प्रेस बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग

नरोत्तमदास स्वामी; यूनिवर्सिटी

बुक डिपो, शागरा

परशुराम चतुंर्वेदी

डॉ॰ श्री कृष्णलाल

प्रकाशक : बंगीय परिषद्

वजरत्नदास

कातिक प्रसाद खत्री

मुंजी देवीप्रसाद

व्यथित ह्दय

भुवनेश्वर मिश्र

सवानन्द भारती विशोगी हरि

ज्योतिप्रमाद निर्मल

चरण्दास तथा सहजो बाई तत्त्व ज्ञान पुस्तकालय लाहौर

साहित्य भूषरा प्रेस; इलाहाबाद

बरुदेव प्रसाद मिश्र

भ्रालम ग्रौर शेख (हस्तलिखित

प्रति)

मीराबाई (हस्तलिखित प्रति)

प्रारानाथ इन्द्रामती (हस्त-

लिखित प्रति) डॉ॰ दीन दयालु गप्त

डॉ० नगेन्द्र

डॉ० नगेन्द्र

डाँ० शुकदेव विहारी मिश्र

कविता मुंजीदेवी प्रसाह

राजस्थान को कविरानियाँ

| ५५. नागरी प्रचारिस्सी पत्रिका                 | हिन्दी साहित्य के श्रप्रकाशित<br>परिच्छेद भास्कर<br>रागचन्द्र भानेराव |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ५६. हिन्दुस्तानी अप्रैल १६३=                  | मीराबाई तत्लभाचार्य श्रोर<br>डॉ॰ पोताम्बरस्त वडथ्वाल                  |
| ५७. राजस्थान वर्षः; १; संख्या १; १६६२ वि०     | भीरावाई राजस्थान रिसर्च<br>सोसाइटी                                    |
| ५८. वीसा; ग्रंक १२; १६३५ ई०                   | गीरा की प्रेम-साधना                                                   |
| ५६. नागरी प्रचारिस्सी पत्रिका; वर्ष ४५; भाग १ | हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों का<br>विवरगा                                 |
| ६०. नागरी प्रचारिग्गी पत्रिका; भाग २          | विदुषी रिजयाँ                                                         |
| ६१. पुस्तक-परिचय                              | सम्पादक माता प्रसाद गुप्त                                             |
| ६२. हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता              | डॉ॰ बेनी प्रसाद                                                       |
| ६३. राजपूताने का इतिहास                       | (जदयपुर राज्य का इतिहास)<br>गोरीशंकर हीराचंद श्रोका                   |
| ६४. बौद्वकालीन भारत                           | जनार्दन भट्ट                                                          |
| ६५. थेरी गाथा                                 |                                                                       |
| ६६. हिन्दू भारत का उत्कर्ष                    | <b>बैद्य</b>                                                          |
| ६७. भारतवर्ष का इतिहास                        | भगवददल                                                                |
| ६८. मध्यकालान भारतीय संस्कृति                 | हिन्दुस्तान एकेडमी व्याख्यान                                          |
|                                               | भाला                                                                  |
| ६६. म श्रा सिक्ल उम्हा 🔑 🔆                    | अनुवादक ग्रजरत्नदास                                                   |
| ७०. ह्यूनसांग का भारत-भ्रमगुग्                |                                                                       |
| ७१. पूर्व मध्यक्काकीन भारत के क्षा            | रघुंबीर सिंह                                                          |
| ७२. मञ्चकालीन भारत की सामाजिक ग्रवस्था        | हिन्दुस्तान एकेडमी व्याख्यान-<br>माला                                 |
| Catalogue of Hindi Books in the               | Imperial Library,                                                     |
| Calcutta.                                     | <b>V</b>                                                              |

Catalogue of Hindi Books in the India Office Library Catalogue of Hindi Books in the British Museum Library Modern Vernacular Literature of Hindustan-Crierson Gujerat and its Literature—K. M. Munshi

Milestones in Gujerati Literature.—K. M. Jhaveri History of Punjahi L terature—Mohan Singh Dewana History of Brij Buli literature Nirgun School of Hindi Poetry—Dr. Barthwal Annals and Antiquities of Rajasthan—Col. Tödd Influence of Islam on Indian Culture—Dr. Tara chand Status of Women in Ancient India—Indra Position of Women in Hindu Civilisation—Dr. A. S. Altekar

Women in the Sacred Scriptures of Hinduism.--M.W. Pinkham

Women in Ancient India—Clarisse Bader
Position of Women in Indian Life—Maharani of Baroda
Women and Marriage in India—Thomas
Ideal of Hindu Womanhood—Sushila Devi
Our Cause—Shyam Kumari Nohru
To the Women—Mahatma Gandhi